Registered according to Act XXV of 1867. All rights reserved by the Publisher.

| 第: |

भगबत्पाणिनिसुनिप्रणीत:

॥ अष्टाध्यायीसूत्रपाठः ॥

वार्तिक−गणपाठ−धातुपाठ−

पाणिनीयश्चिद्या-परिभाषापाठसहितः

(द्वितीयं संस्करणम्।)

सि. शंकररामशास्त्रिणा संशोधितः

मद्रास् मैळापूर् श्रीबाळमनोरमासुद्रणाळये संसुद्रच प्रकाशितः अस्य अन्थस्य सुद्रणाधिकारः सर्वोऽपि प्रकाशकेन स्वायत्तीकृतः ।

### ॥ श्रीरंस्तु ॥

॥ श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः ॥

# ।। सवार्तिकगणाष्टाध्यायीसूत्रपाठः ॥

येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् ।
कृत्कं व्याकरणं त्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥
येन भौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः ।
तमश्राज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः ॥
वाक्यकारं वरकचि भाष्यकारं पतञ्जलिम् ।
पाणिनिं सत्रकारं च प्रणतोऽस्मि स्नानित्रयम् ॥

अइउण्। ऋक्किः। एओङ्। ऐऔच्। हयवरद्। लण्। अमङ्गनम्। अमञ्। **परभष् । जबगडदश् क्रिक्**लक्षठथचटतव् । कपय् । शवसर् । इस् ।।

इति प्रत्याहारस्रत्राणि ॥

### ॥ प्रथमोऽध्यायः ॥

॥ प्रथमः पादः ॥

१. वृद्धिरादेच् १६।

१. वृद्धिरादेच् १६ ।
२. अदेङ्गुणः १७ ।
३. इको गुणवृद्धी ३४ ।
४. विधिवेबीटाम् २१९० ।
७. हलोऽनन्तराः संयोगः ३० ।
४. न धातुलोप आर्धभातुके २६५६ ।
८. मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः ९ ।

९. तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् १०। \* ऋतृवर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं दाष्यम् । १०. नाज्यली १३। ११. ईद्देद्द्विवचनं प्रमुख्यम् १००। १२. अदसो मात् १०१। १३. शे १०२। १४. निपात एकाजनाङ् १०३। १५. ओत् १०४। १६. संबुद्धी शाकस्यस्येतावनार्षे १०५। १७. उनः १०६। १८. कॅ १०७ | १९. ईदूती च सप्तम्यर्थे १०९। २०. दाधा घ्वदाप् २३७३ 11 8 11 २१. आधन्तबदेकस्मिन् ३४८।

२२. तरप्तमपौ घः २००३। २३. बहुगणवतुडति संख्या २५८। २४. ब्णान्ता षट् ३६९। २५. डित च २५९। २६. क्तक्तवतू निष्ठा ३०१२। २७. सर्वादीनि सर्वनामानि २१३। [ग.सू. १-३.] सर्व विश्व उभ उभय इतर इतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्व नेम सम सिम । 'पूर्वपरावरदक्षिणो-त्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्' 'खेमज्ञातिधना-क्यायाम्' । 'औन्तरं बहियोगोपसंग्यानयोः' । त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एक हि सुध्मद् असाद् भवतु किम् ॥ इति सर्वादिः ॥ १ ॥ २८. विभाषा दिक्समासे बहुन्रीही २९२। २९. न बहुत्रीही २२२। \* अकष्स्वरी तु कर्तच्यी प्रत्यक्तं मुक्तसंशयी ।

[२२६

३०. तृतीयासमासे २२३।

३१. इन्द्रेच २२४।

३२. विभाषा जिस २२५।

३३. प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च ।

३४. पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यव-

स्थायामसंज्ञायाम् २१८ ।

३५. स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् २१९।

३६. अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः २२०।

\* अपुरीति वक्तब्यम्।

\* विभाषाप्रकरणे तीयस्य डिल्स्प्पसंख्यानम् ।

३७. स्वरादिनिपातमव्ययम् ४४७ । [ग.स्. ४-१५] स्वर् अन्तर् प्रातर् अन्तोदासाः॥ पुनर्

सनुतर् उचैस् नीचैस् शनैस् ऋधक् ऋते युगपत् आरात् (अन्तिकात्) पृथक्—आद्युदासाः॥ सस् अस् दिवा

रात्री सायम् विरम् मनाक् ईषत् (शक्षत् ) जोषम् तूष्णीम्

बहिम् अधस् (अवस्) समया निकवा स्वयम् मृखा

नक्तम् नन् हेतौ (हे है) इदा अदा सामि अन्तोदा-त्ताः॥ 'वेत्' वत सनत् सनात् तिरस्-आद्यवाताः॥

अन्तरा-अन्तोदात्तः॥ (अन्तरेण) मक् ज्योक् योक्

नक् कम् राम् सना सहसा श्रद्धा अलम् खधा वषद् विना माना स्वस्ति अन्यत् अस्ति उपांशु क्षमा विद्वायसा

दोषा मुधा दिष्टया दृथा मिथ्या। 'कुतोसुन्कसुनः,

कुन्मकारसंध्यक्षरान्तः,अव्ययीभावश्व'। पुरा मिथो मिथस्

(प्रायस् मुहुस् ) प्रवाहुकम् (प्रवाहिका) आर्यहलम् अभी-क्ष्णम् साकम् सार्धम् सत्रम् समम् नमस् हिरुक् । 'तैसि-

लादयस्तद्धिता एधाच्पर्यन्ताः, शस्त्रसी, क्रैलयुच्, धेच्,

औस्थाली, रेवैयर्थाश्च, (अथ) धैंम् , धौम्' प्रताम् (प्रतान्) प्रशान-आकृतिगणो ऽयम् ॥ तेनान्येऽपि । तथाहि

माङ् श्रम् कामम् (प्रकामम् ) भूयस् परम् साक्षात् सानि

(सावि) मत्यम् मङ्धु संवत् अवश्यम् सपदि प्रादुस्

आविस अनिशम् नित्यम् नित्यस् सदा अजसम् सन्ततम्

उषा ओम् भूर् भुवर झटिति तरसा सुष्टु कु अज्ञसा अ

मिष्ठ (अमिष्ठ) विश्वक् भाजक् अन्वक् चिराय चिरम् विरात्राय चिरस्य चिरेण चिरात् अस्तम् आनुषक् अनुष्क् अनुषद् अम्रस् (अम्भर्) स्थानं वरम् दुष्ठु बलात् श्रु अवीक् श्रुदि वदि इत्यादि । तसि-स्तद्यः प्राक्तमासान्तेम्यः । मान्तः कृत्वेऽर्थः । तसिवती । नानाभाविति—इति स्वरादिः ॥ २ ॥

३८. तद्धितश्चासर्वेविभक्तिः ४४८ ।

३९. कुन्मेजन्तः ४४९ |
४०. क्त्वातोसुन्कसुनः ४५० |
४१. अव्ययीमावश्च ४५१ |
४२. शि सर्वनामस्थानम् ३१३ |
४३. सुडनपुंसकस्य २२९ |
४४. न वेति विभाषा २४ |

४६. आद्यन्तौ टकितौ ३६।
४७. मिद्चोऽन्त्यात्परः ३७।

\* अन्त्यात्प्र्वौ मस्त्रेरनुषङ्गसंयोगादिकोपार्थम्।
४८. एच इग्वस्तादेशे ३२३।
४९. षष्ठी स्थानेयोगा ३८।
५०. स्थानेऽन्तरतमः ३९।
५१. उरण्परः ७०।

\* कपर इति वक्तव्यम्।
५२. अलोऽन्त्यस्य ४२।

५३. डिच ४३।

५४. आदेः परस्य ४४।

५५. अनेकाल्शित्सर्वस्य ४५। ५६. स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ ४९।

५७. अचः परस्मिन्पूर्वविधौ ५०।

५८. न पदान्तद्विवचनवरेयलोपस्वरसवर्णा-। नानर्थकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे। नुस्वारदीर्घजश्चविधिषु ५१।

- स्वरदीर्घयकोपेषु कोपाजादेशो न स्थानिवत् ।
- किसुगुपधात्वचङ्परनिर्द्वासकुत्वेषूपसंख्यानम् ।
- \* पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत् ।
- \* तस्य दोषः संयोगादिलोपलस्वणस्वेषु ।
  - ५९. द्विवंचनेऽचि २२४३।
  - ६०. अदर्शनं लोपः ५३।
  - ६१. प्रत्ययस्य लुक्दलुलुपः २६०।
  - ६२. प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् २६२।
- \* वर्णाश्रये नास्ति प्रस्वयलक्षणम्।
  - ६३. न लुमताऽङ्गस्य २६३।
- \* उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ।
  - ६४. अचोऽन्लादि टि ७९।
  - ६५. अलोऽन्लात्पूर्व उपधा २४९।

६६. तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ४०।

६७. तस्मादित्युत्तरस्य ४१।

६८. स्त्रं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा २५।

अर्थवद्वहणे नानर्थकस्य प्रहणम् ।

६९. अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः १४।

७०. तपरस्तत्कालस्य १५।

७१. आदिरन्त्येन सहेता २।

७२. येन विधिस्तदन्तस्य २६।

यस्मिन्विधिस्तदादावस्त्रहणे ।

🌞 समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः ।

🌸 उगिद्वर्णग्रहणवर्जम् ।

🌸 सुसर्वार्धदिक्छब्देभ्यो जनपदस्य ।

👍 ऋतोर्बृद्धिमद्विधाववयवानाम् ।

🔅 पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च ।

- तस्मध्यपतितस्तद्वहणेन गृह्यते ।
- अनिनस्मन्प्रहणाम्यर्थवता चानर्थकेन च तदम्तविधिं प्रयोजयम्ति ।
- प्रत्ययप्रहणे चापसम्याः ।
  - ७३. वृद्धियंस्थाचामादिस्तद्व्यम् १३३५।
- \* वा नामधेयस्य।
- <sup>,</sup> ७४. त्यदादीनि च १३३६।
  - ७५. एक प्राचां देशे १३३८।
- \* बीविकेष्विति वक्तव्यम् ।

वृद्धिराचन्तवद्व्ययीभावः प्रत्ययस्य लुक्पक्चद्श इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः।

### द्वितीयः पादः ।

- १. गा**ङ्क**टादिभ्योऽव्णिन्<del>डत्</del> २४६१ ।
- # स्य केः कुटावित्वमनासि ।

- २. विज इट् २५३६ |
- ३. विभाषोर्णोः २४४७।
- ४. सार्वधातुकमपित् २२३४।
- ५. असंयोगाङ्गिट्कित् २२४२।
- ऋदुपधेभ्यो लिटः किश्वं गुणात्पूर्वविप्रतिषेधेन ।
  - ६. इन्धिभवतिभ्यां च ३३९३।
- \* श्रन्धिग्रन्धिदरिभस्वश्रीनां लिटः किखं **षा** ।
  - ७. मृडमृद्गुधकुषक्विशवदवसःक्त्वा३३२३
  - ८. रुदविद्मुषप्रहिस्वपिप्रच्छः संश्व २६०९
  - ५. इको झल् २६१२।
  - १०. हलन्ताच २६१३।
  - ११. लिङ्सिचावात्मनेपदेषु २३००।
  - १२. उश्च २३६८।
  - १३. वा गमः २७०० |

```
१४. इनः सिच् २६९७।
१५. यमो गन्धने २६९८।
१६. विभाषोपयमने २७३०।
१७. स्थाघ्वोरिश्व २३८९।
१८. न क्त्वा सेट् ३३२२।
१९. निष्ठा शीक्स्विदिमिदिक्ष्विदिशृषः ३०५२
२०. मृषस्तितिक्षायाम् ३०५५
२१. उदुपभाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्
२२. पूडः क्त्वाच ३०५१। [३०५६
२३. नोपधात्थकान्ताद्वा ३३२४।
२४. विश्विलुञ्च्यृतश्च ३३२५।
२५. तुषिमृषिक्वशेः काइयपस्य ३३२६।
२६. रलो व्युपधाद्धलादेः संश्व २६१७।
२७. उकालोऽज्यस्वदीर्घप्छतः ४।
```

२८. अचश्र ३५। २९. उचैरदात्तः ५। ३०. तीचैरनुदात्तः ६। ३१. समाहारः स्वरितः ७। ३२. तस्यादित उदात्तमर्धह्नस्वम् ८ । ३३. एकश्रुति दूरात्संबुद्धौ ३६६२। ३४. यज्ञकर्मण्यजपन्युङ्कसामसु ३६६३। ३५. उच्चेस्तरां वा वषट्कारः ३६६४। ३६. विभाषा छन्दसि ३६६५। ३७. न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तुदात्तः३६६६ ३८. देवब्रह्मणोरनुदात्तः ३६६७। ३९. स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम् ३६६८। ४०. उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः ३६६९॥२॥ ४१. अपूक्त एकाल्प्रत्ययः २५१।

४२. तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः \* समास उत्तरपदस्य बहुवचनस्य लुपः। ४३. प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् ६५३ ४४. एकविभक्ति चापूर्वनिपाते ६५५। \* एकविभक्तावषष्ठयन्तवचनम्। ॅ४५. अर्थवद्घातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् १७८ निपातस्यानर्थंकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या । ४६. कृत्तद्धितसमासाश्च १७५। ४७. इस्बो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ३१८। ४८. गोब्रियोरूपसर्जनस्य ६५६। \* ईयसो बहुनीहेर्नेति वाच्यम्। ४९. छुक्तद्धितछुकि १४०८। ५०. इद्रोण्याः १७०३। ५१. लुपि युक्तबद्यक्तिवचने १२९४।

५२. विशेषणानां चाजातेः १३००। \* हरीतक्यादिषु व्यक्तिः । \* खलतिकादिषु वचनम्। \* मनुष्यलुपि प्रतिषेधः। ५३. तद्शिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् १२९५। ५४. लुड्योगाप्रख्यानात् १२९६। [१२९७ ५५. योगप्रमाणे च तद्भावेऽद्र्शनं स्यात् ५६. प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाण-त्वात् १२९८। ५७. कालोपसर्जने च तुल्यम् १२९९। ५८. जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुबचनमन्यतर-स्याम् ८१७। 🛪 संस्थाप्रयोगे प्रतिषेधः ।

५९. अस्मदो द्वयोश्व ८१८। सविशेषणस्य प्रतिषेधः । ६०. फल्गुनीप्रोष्टपदानां च नक्षत्रे८१९॥३॥ ७१. अशुरः अश्रा ९३७। ६१. छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम् ३३८७। ७२. त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् ९३८। ६२. विशाखयोश्च ३३८८। ६३. तिष्यपुनर्वस्वोर्नश्चत्रद्वन्द्वे बहुबचनस्य द्विवचनं नित्यम् ८२०। ६४. सरूपाणामेकशेष एकविभक्ती १८८।। विक्रपाणामपि समानार्थकानामेकशेषो वक्तव्यः । ६५. वृद्धो यूना तह्नक्षणश्चेदेव विशेषः ९३१। ६६. स्त्री पुंवच ९३२। ६७. प्रमान्सिया ९३३। ६८. भ्रातृपुत्रौ खसृदुहित्रभ्याम् ९३४। | २. उपदेशेऽजनुनासिक इत् ३।

६९. नपुंसकमनपुंसकेनैकवबास्यान्यतरस्याम् ७०. पिता मात्रा ९३६। [९३५ 🛪 त्यदादितः शेषे पुंनपुंसकतो लिक्कवचनानि । \* अद्वनद्वतःपुरुषविशेषणानाम्। ७३. प्राम्यपशुसक्केष्यतरुणेषु स्त्री ९३९। '\* अनेकशफेष्विति वक्तव्यम् । गाङ्कटागुदुपधादपृक्तइछन्द्सि पुनर्वस्वोस्त्रयोदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।

**त्रतीयः पादः ।** 

१. भूवादयो धातवः १८।

```
३. हलन्त्यम् १।
४. न विभक्तौ तुस्माः १९०।
```

५. आदिर्बिद्धडवः २२८९।

६. षः प्रत्ययस्य ४७४।

७. चुद्ध १८९। \* इर इस्संज्ञा वक्तव्या।

८. लशकतद्विते १९५।

९. तस्य लोपः ६२ ।

१०. यथासंख्यमनुदेशः समानाम् १२८।

११. खरितेनाधिकारः ४६।

१२. अनुदात्तकित आत्मनेपदम् २१५७। १३. भावकर्मणोः २६७९।

१४. कर्तरि कर्मव्यतिहारे २६८० ।

१५. न गतिहिंसार्थेभ्यः २६८१।

\star इसादीनासुपसंख्यानम् ।

\* हरतेरप्रतिषेधः।

१६. इतरेतरान्योऽन्योपपदाच २६८२।

 परस्परोपपदाचेति वक्तव्यम् । १७. नेर्विशः २६८३।

१८. परिव्यवेभ्य: क्रियः २६८४ ।

१९. विपराभ्यां जेः २६८५।

२०. आङो दोऽनास्यविहरणे २६८६ ॥१॥

\* स्वाङ्गकर्मकाचेति वक्तव्यम् ।

२१. क्रीडोऽनुसंपरिभ्यश्च २६८७। \* समोऽकुजने।

\* आगमेः क्षमायाम् ।

\* शिक्षेजिज्ञासायाम्।

करतेईवंजीविकाकुलायकरणेषु ।

 हरतेर्गतताच्छीह्ये । \* आहि नुप्रच्छयोः।

- \* आशिषि नाथः।
- \* शप उपालम्भने ।

२२. समवप्रविभ्यः स्थः २६८९।

\* आरुः प्रतिज्ञायाम्।

२३. प्रकाशनस्थेयास्ययोश्च २६९०।

२४. उदोऽनूर्ध्वकर्मणि २६९१।

ईहायामिति वक्तव्यम् ।
 २५. उपान्मन्त्रकरणे २६५२ ।

उपादेवपुजासंगतिकरणमित्रकरणपथिष्विति वक्तस्यम्

\* वा लिप्सायामिति वक्तस्यम् ।

२६. अकर्मकाच २६९३।

**ं २७. उद्विभ्यां तपः** २६९४ ।

स्वाङ्गकर्भकाच ।

२८. आङो यमहनः २६९५।

\* स्वाङ्गकर्मका**च** ।

- २९. समो गम्यृच्छिभ्याम् २६९९।
- विदिप्रच्छिस्वरतीनासुपसंख्यानस् ।
- \* अर्तिश्रद्दशिभ्यश्र ।
- \* उपसर्गादस्यस्यृद्योर्वा वचनम्।
  - ३०. निसमुपविभ्यो ह्वः २७०३।
  - ३१. स्पर्धायामाङः २७०४।
  - ३२. गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतिय**त्न**-प्रकथनोपयोगेषु कृषाः २७०५।
  - ३३. अधेः प्रसहने २७०६।
  - ३४. वेः शब्दकर्मणः २७०७।
  - ३५. अकर्मकाच २७०८।
  - ३६. संमाननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृति- . विगणनव्ययेषु नियः २७०९ ।

सवार्तिकगणाष्ट्राध्यायीसूत्रपाठः ।

```
३९. उपपराभ्याम् २७१२ ।
 ४०. आङ उद्गमने २७१३

    ज्योतिरुद्रमन इति वक्तस्यम् ।

 ४१. वेः पादविहरणे २७१४।
 ४२. प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् २७१५।
 ४३. अनुपसर्गोद्वा २७१६।
 ४४. अपह्रवे ज्ञः २७१७।
 ४५. अकर्मकाच २७१८।
 ४६. संप्रतिभ्यामनाध्याने २७१९।
 ४७. भासनोपसंभाषाज्ञानयत्रविमत्युपमन्त्र-
      णेषु वदः २७२०।
 ४८. व्यक्तवाचां समुबारणे २७२१ |
```

```
३७. कर्तृस्थे चाज्ञरीरे कर्मणि २७१०। । ४९. अनोरकर्मकात् २७२२।
३८. वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः २७११। 💛 ५०. विभाषा विप्रलापे २७२३।
                                    ५१. अवाद्गः २७२४।
                            ॥२॥ ं ५२. समः प्रतिज्ञाने २७२५।
                                      ५३. उदश्चरः सकर्मकात् २७२६।
                                     ५४. समस्तृतीयायुक्तात् २७२७।
                                     ५५. दाणश्च सा चेषतुर्ध्यर्थे २७२८ ।
                                    * अशिष्टब्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया भव-
                                        तीति वक्तव्यम्।
                                      ५६. उपाद्यमः स्वकरणे २७२९।
                                      ५७. ज्ञाश्रुस्मृद्दशां सनः २७३१।
                                      ५८. नानोर्ज्ञः २७३२ ।
                                      ५९. प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः २७३३।
                                      ६०. शदेः शितः २३६२ ॥ ३॥
```

६१. म्रियतेर्लुङ्खिङोश्च २५३८। ६२. पूर्ववत्सनः २७३४। ६३. आम्प्रत्ययवत्कुबोऽतुप्रयोगस्य २२४०। ६४. प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु २७३५। \* स्वराचन्तोपसृष्टादिति वक्तव्यम्। ६५. समः क्ष्णुवः २७३६ | ६६. भुजोऽनवने २७३७। [२७३८ ६७. णेरणी यत्कर्म णी चेत्स कर्ताऽनाध्याने ६८. भीस्म्योर्हेतुभये २५९४। ६९. गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने २७३९। ७०. छियः संमाननशालीनीकरणयोश्च२५९२ ७१. मिध्योपपदात्क्वजोऽभ्यासे २७४०। ७२. खरितबितः कर्त्रमिप्राये क्रियाफले

७३. अपाद्धदः २७४१। ७४. णिचश्च २५६४। ७५. समुदाङ्भ्यो यमोऽप्रन्थे २७४२। ७६. अनुपसर्गाज्यः २७४३। ७७. विभाषोपपदेन प्रतीयमाने २७४४। ७८. शेषात्कर्तरि परस्मैपदम २१५९। ७९. अनुपराभ्यां कुनः २७४५। ८०. अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः २७४६ ॥४॥ ८१. प्राद्वहः २७४७। ८२. परेर्मृष: २७४८। ८३. व्याङ्परिभ्यो रमः २७४९। ८४. उपाच २७५०। ८५. विभाषाऽकर्मकात् २७५१ | ८६. बुधयुधनशजनेङ्युद्रुसुभ्यो णेः २७५२। ८७. निगरणचलनार्थेभ्यश्च २७५३।

\* अदेः प्रतिषेधः ।

८८. अणावकर्मकाश्चित्तवत्कर्तृकात् २७५४।

८९. न पादम्याङयमाङयसपरिमुहरुचिनृ-

तिवदवसः २७५५।

भ पादिषु घेट डपसंख्यानम् ।

९०. वा क्यष: २६६९।

९१. सुद्भयो छुक्ति २३४५।

९२. वृद्भधः स्यसनोः २३४७।

९३. छटिच क्रुपः २३५१।

भूवादयः क्रीडोऽनु वेः पादिश्चियतेः प्राद्वह-

स्रयोदश ॥

इति पाणिनीयस्त्रपाठे प्रथमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ।

चतुर्थः पादः ।

१. आकडारादेका संज्ञा २३२ |

२. विप्रतिषेधे परं कार्यम् १७५।

३. यू रत्र्यास्यी नदी २६६।

\* प्रथमिक क्रमहणं च।

४. नेयङ्वङ्स्थानावस्त्री ३०३।

५. वाऽऽमि ३०४।

६. ङिति ह्रस्वश्च २९६।

७. शेषो घ्यसिख २४३।

८. पतिः समास एव २५७।

९. षष्ठीयुक्तरछन्दसि वा ३३८९।

१०. इस्वं छघु ३१।

११. संयोगे गुरु ३२।

१२. दीर्घंच ३३।

१३. यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् । २४. ध्रुवमपायेऽपादानम् ५८६। १४. सुप्तिङन्तं पद्म् २९। [१९९ 🛊 जुगुप्साविरामप्रमादार्थांनासुपसंख्यानम् । १५. नः क्ये २६५९। १६. सिति च १२५२। १७. स्वादिष्वसर्वनामस्थाने २३०। १८. यचि भम् २३१। मभोऽक्रिरोमनुषां वत्युपनंख्यानम् । बृषण् वस्वश्वयोः ।

१९. तसौ मत्वर्थे १८९६। २०. अयस्मयादीनि छन्दसि ३३९० ॥१॥ \* उभयसंज्ञान्यपीति वक्तव्यम्।

२१. बहुषु बहुवचनम् १८७। २२. द्रोकयोर्द्धिवचनैकवचने १८६। २३. कारके ५३४।

२५. भीत्रार्थानां भयहेतुः ५८८।

२६. पराजेरसोढः ५८९।

📗 २७. वारणार्थानामीप्सितः ५९० | २८. अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति ५९१ ।

२९. आख्यातोपयोगे ५९२ ।

३०. जनिकर्तुः प्रकृतिः ५९३ ।

३१. भुवः प्रभवः ५९४।

\* कियया यमभिष्नेति स संप्रदानम्।

कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा वक्तव्या।

३२. कर्मणा यमभित्रैति स संप्रदानम् ५६९

३३. रुच्यर्थानां श्रीयमाणः ५७१।

३४. ऋाघहुङ्स्थाञ्चपां ज्ञीप्स्यमानः ५७२ ।

- ३५. धारेहत्तमर्णः ५७३।
- ३६. स्पृहेरीप्सितः ५७४।
- ३७. कुधदुद्देर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः५७५
- ३८. कुधदुहोरुपसृष्टयोः कर्म ५७६।
- ४०. प्रत्याङ्भ्यां श्रवः पूर्वस्य कर्ता ५७८॥२
- ४१. अनुप्रतिगृणश्च ५७९ ।
- ४२. साधकतमं करणम् ५६० ।
- ४३. दिवः कर्म च ५६२।
- ४४. परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्५८०।
- ४५. आधारोऽधिकरणम् ६३२।
- ४६. अधिशीङ्खासां कर्म ५४२।
- ४७. अभिनिविशश्च ५४३।
- ४८, उपान्वध्याङ्सः ५४४ ।

\* वसेरस्यर्थस्य प्रतिषेधः ।

४९. कर्तुरीप्सिततमं कर्म ५३५।

५०. तथायुक्तं चानीप्सितम् ५३८।

५१. अकथितं च ५३९।

३९. राधीक्ष्योर्यस्य विप्रशः ५७७ । \* अकर्मकधातुभियोंगे देशः कालो भावो गन्तस्योऽध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम्।

> ५२. गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मका-णामणिकर्ता स णौ ५४०।

- अस्पतिप्रभृतीनामुपसंख्यानम्।
- \* अदिखाद्योर्न ।
- भ नीवद्योर्न ।
- नियन्तृकर्तृकस्य वहेरनिषेधः ।
- \* भक्षेरहिंसार्थस्य न।
- शब्दायतेर्न ।

५३. हुक्रोरन्यतरस्याम् ५४१।

\* अभिवादिदृशोरायमेपदे वेति वाच्यम्।

५४. स्वतन्त्रः कर्ता ५५९।

५५. तत्प्रयोजको हेतुश्च २५७५।

५६. प्राप्रीश्वराञ्चिपाताः १९।

५७. चादयोऽसच्चे २०।

३. च वा ह (अह) एव एवम् नूनम् शश्वत् युपत् (युगपत्) (भूयस्) सूपत् कृपत् कुवित् नेत् चेत् चण् किसत् यत्र तत्र नह हन्त माकिम् (माकीम्) माकिर् विकस् (नकीम्) निकर् (आकीम्) माङ् नञ् तावत् यावत् त्वा त्वे त्वे (द्वे रे) रे श्रीषट् वौषट् वषट् खाहा स्वधा ओम् तथा (तथाहि) खल्ल किल अथ सु (सुष्टु) सम अह उन्हल्ल ए ऐ ओ औ आदह उञ् उकञ् वेला-याम् मात्रायाम् यथा यत् तत् किम् पुरा वधा (वध्वा) धिक् हाहा हेहे (हहे) पाट् प्याट् आहो उताहा हो अहो नो (नौ) अथो ननु मन्ये मिध्या असि मृहि त नु हति

इव वत् वात् वन बत (सम् वशम् शिकम् दिकम्) सनु-कम् छंवट् (छंवट) शहे शुकम् खम् सनात् सनतर् निह-कम् सत्यम् ऋतम् अदा इदा नोचेत् नचेत् निहे जातु कथम् छतः छत्र अव अनु हा हे (है) आहोस्वित् शम् कम् खम् दिष्ट्या पश्च वट् सह (अनुषट्) आनुषक् अप्त फट् ताजक (भाजक्) अये अरे वाट् (चाटु) कुम् खम् धुम् अम् ईम् सीम् सिम् सि वै । 'उपसर्गविमक्तिस्वर-प्रतिरूपकाश्च निपाताः' १६—आकृतिगणोऽयम्॥ इति चादयः॥

५८. प्रादयः २१।

ध. प्र परा अप सम् अनु अव निस् निर् दुस् दुर् वि आङ् नि अधि अपि अति सु उद् अभि प्रति परि उप - इति प्राद्यः॥ ः मरुच्छब्दस्योपसंख्यानम्। \* श्रच्छब्दस्योपसंख्यानम्।

५९. उपसर्गाः क्रियायोगे २२।

६०. गतिश्च २३

|| **३** ||

- \* कारिकाशब्दस्योपसंख्यानम्।
- \* पुनश्च नसी छन्दसि ।
- \* दुरः षत्वणत्वयोरुपर्सगत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः ।

६१. ऊर्यादिचिबडाचश्च ७६२।

५. ऊरी उररी तन्था ताली आताली वेताली धूली धूसी शकला संशकला ध्वंसकला भ्रंसकला गुलुगुधा सज्म् फल फली विह्नी आही आलोष्ठी केवाली केवासी सेवासी (पर्याली) शेवाली वर्षाली अत्यूमशा वश्मशा (मस्मसा) मसमसा औषट् (श्रीषट्) वीषट् वषट् स्वाहा स्वधा बन्धा प्रादुस् अत् आविम्—इत्यूर्थाद्यः॥

६२. अनुकरणं चानितिपरम् ७६३।

६३. आदरानादरयोः सदसती ७६४।

६४. भूषणेऽलम् ७६५।

६५. अन्तरपरिप्रहे ७६६।

\* अन्तःशब्दस्याङ्किविधिणत्वेषूपसर्गत्वं वाच्यम् ।

६६. कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते ७६७।

६७. पुरोऽव्ययम् ७६८।

६८. अस्तं च ७६९।

६९. अच्छ गत्यर्थवदेषु ७७० |

७०. अदोऽनुपदेशे ७७१।

७१. तिरोऽन्तर्धौ ७७२।

७२. विभाषा कृञि ७७३ ।

७३. उपाजेऽन्वाजे ७७४।

७४. साक्षात्प्रभृतीनि च ७७५।

६. साक्षात् मिथ्या चिन्ता महा रोचना आस्था अमा अद्धा प्राजयो प्राजरुहा बीजयो बीजरुहा संसयी अधे लवणम् उद्णम् शीतम् उदकम् आर्द्रम् अमी वशे विकसने प्रसहने प्रतपने प्राहुस् नमस् आकृतिगणीऽयम्॥

इति साक्षात्प्रभृतयः॥

\* च्डयर्थ इति बक्तब्यम्।

७५. अनत्याधान उरसिमनसी ७७६। ७६. मध्ये पदे निवचने च ७७७। ७७. नित्यं हस्ते पाणावपयमने ७७८। ७८. प्राध्वं बन्धने ७७९। ७९. जीविकोपनिषदावौपम्ये ७८०। ८०. ते प्राग्धातोः २२३० 11 8 11 ८१. छन्दास परेऽपि ३३९१। ८२. व्यवहिताश्च ३३९२। ८३. कर्मप्रवचनीयाः ५४६। ८४. अनुर्लक्षणे ५४७। ८५. तृतीयार्थे ५४९। ८६. हीने ५५०। ८७. उपोऽधिके च ५५१। ८८. अपपरी वर्जने ५९६।

८९. आड्यर्यादावचने ५९७। आद्यार्थादाभिविध्योरिति वक्तब्यम् । ९०. लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रति-पर्यनवः ५५२। ९१. अभिरभागे ५५३। ९२. प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ५९९। ९३. अधिपरी अनर्थकौ ५५४। ९४. सुः पूजायाम् ५५५। ९५. अतिरतिक्रमणे च ५५६। ९६. अपिः पदार्थसंभावनान्ववसर्गगर्हीस-मुचयेषु ५५७। ९७. अधिरीश्वरे ६४४। ९८. विभाषा कृञि ६४६। ९९. छः परस्मैपदम् २१५५।

१००. तङानावात्मनेपदम् २१५६ ॥ ५ ॥ | १०६. प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेहत्तम १०१. तिङ्खीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १०२. तान्येकवचनद्विवचनबद्ववचनान्येकशः १०८. शेषे प्रथमः २१६५ । .१०३. सुपः १८५। १०४. विभक्तिश्च १८४। १०५. युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानि-न्यपि मध्यमः २१६२।

एकवच २१६३। २१६०। १०७. असाद्युत्तमः २१६४। २१६१। १०९. परः संनिकर्षः संहिता २८। ११०. विरामोऽवसानम् २७। आ कडाराद्बद्धष्वनुप्रतिगृण ऊर्यादिच्छन्दसि तिङो दशा।

इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्व ।

## ॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥

#### प्रथमः पादः।

- १. समर्थः पदविधिः ६४७।
- २. सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे ३६५६।
- \* षष्ट्यामन्त्रितकारकवचनम्।
- सुबन्तस्य पराङ्गवद्भावे समानाधिकरणस्योपसंख्या-नमनन्तरस्वात् ।
- \* पूर्वाङ्गवचेति वक्तव्यम्।
- \* अध्ययानां न ।
- \* अध्ययीभावस्य त्विष्यते।
  - प्राक्खारात्समासः ६४८।
  - ४. सह सुपा ६४९।

- 🖟 इवेन समासो विभक्खलोपश्च।
  - ५. अञ्ययीभावः ६५१।
  - ६. अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्धः चर्थाभा-वात्ययासंप्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानु-पूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसंपत्तिसाकल्यान्त-वचनेषु ६५२।
  - ७. यथाऽसादृत्रये ६६१।
  - ८. यावदवधारणे ६६२।
  - ९. सुप्रतिना मात्रार्थे ६६३।

१०. अक्षरालाकासंख्याः परिणा ६६४।

११. विभाषा ६६५।

१२. अपपरिबहिरख्रवः पक्रम्या ६६६।

१३. आङ्मर्यादाभिविध्योः ६६७।

१४. लक्षणेनाभित्रती आभिमुख्ये ६६८।

१५. अनुर्यत्समया ६६९।

१६. यस्य चायामः ६७०।

१७. तिष्ठद्भप्रभृतीनि च ६७१।

७. तिष्ठद्रु वहद्रु आयतीगवम् खलेयवम् खले-दुसम् छन्यवम् छ्यमानयवम् प्तयवम् प्यमानयवम् संहतयवम् संहियमाणयवम् संहतद्वसम् संहियमाणवुसम् समभूमि समपदाति धुषमम् विषमम् दुःषमम् निःषमम् अपसमम् आयतीसमम् (प्रोढम्) पापसमम् पुण्यसमम् प्राह्मम् प्ररथम् प्रमृगम् प्रदक्षिणम् (अपरदक्षिणम् ) संप्रति असंप्रति । 'इच्प्रख्यः समासान्तः' १७—इति तिष्ठद्वु-प्रसृत्वयः ॥ १८. पारे मध्ये षष्ठचा वा ६७२।

१९. संख्या वंद्येन ६७३।

२०. नदीभिश्च ६७४ ॥१।

२१. अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् ६७५।

२२. तत्पुरुषः ६८४।

२३. द्विगुश्च ६८५।

२४. द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्ता-पन्नैः ६८६ ।

\* गम्यादीनामुपसंख्यानम् ।

२५. स्वयं क्तेन ६८७।

२६. खट्टा क्षेपे ६८८।

२७. सामि ६८९।

२८. कालाः ६९०।

२९. अत्यन्तसंयोगे च ६९१।

३०. वृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ६९२। ४०. सप्तमी शौण्डैः ७१७ ३१.पूर्वसदशसमोनार्थकलहिनपुणमिश्रऋक्ष्णैः ६९३।

**\* अवरस्योपसंख्यानम् ।** 

३२. कर्नुकरणे कृता बहुलम् ६९४।

३३. क्रत्येराधिकार्थवचने ६९५।

३४. अन्नेन व्यञ्जनम् ६९६।

३५. भक्ष्येण मिश्रीकरणम् ६९७।

३६.चतुर्थी तदर्थार्थबिलिहितसुखरिक्षतैः६९८

\* अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्।

३७. पद्धमी भयेन ६९९।

\* भयभीतभीतिभीभिरिति वक्तव्यम्।

भयनिर्गतजुगुप्सुभिरिति वक्तव्यम् ।

३८. अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः७००

३९. स्तोकान्तिकद्रार्थकुच्छाणि क्तेन ७०१

11711

८. शौण्ड धूर्त कितव व्याड प्रवीण संवीत अन्तर अधि पटु पण्डित कुशल चपल निपुण-इति शी-

ण्डादयः ॥

४१. सिद्धशुष्कपकवन्धेश्च ७१८।

४२. ध्वाङ्केण क्षेपे ७१-९।

४३. कुत्यैर्ऋणे ७२०।

४४. संज्ञायाम् ७२१।

४५. क्तेनाहोरात्रावयवाः ७२२।

४६. तत्र ७२३।

४७. क्षेपे ७२४।

४८. पात्रेसमितादयश्च ७२५।

९. पात्रेसमिताः पात्रेबहुलाः उदुम्बरमशकः (उदु-

म्बर्मशकाः) उदुम्बरकृमिः कूपकच्छपः अवटकच्छपः

कृपमण्डूकः कुम्भमण्डूकः उद्पानमण्डूकः नगरकाकः

नगरवायसः मातिरपुरुषः पिण्डीश्रूरः पिर्तारश्रूरः गेहेश्रूरः गेहेनदीं गेहेक्वेडी गेहेविजिती गेहेन्याडः गेहेमेही (गेहे-दाही) गेहेह्मः गेहेभृष्टः गर्भेतृमः आर्खानकवकः गोष्टे-श्रूरः गोष्टेविजिती गेष्टेक्वेडी गोष्टेपटुः गोष्टेपण्डितः गोष्टे-प्रगल्भः कर्णेटिरिटिरा कर्णेचुरुचुरा—आकृतिगणा-ऽयम् । इति पात्रेसमितादयः॥

४९. पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन ७२६ ।

५०. दिक्संख्ये संज्ञायाम् ७२७।

५१. तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च ७२८।

\* इन्द्रतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम् ।

 उत्तरपदेन परिमाणिना द्विगोः सिद्धये बहूनां तत्पुरु-षस्योपसंख्यानम् ।

५२. संख्यापूर्वी द्विगुः ७३०।

५३. कुत्सितानि कुत्सनैः ७३२।

५४. पापाणके कुत्सितैः ७३३।

५५. उपमानानि सामान्यवचनैः ७३४।

५६उपमितं व्याघादिभिःसामान्याप्रयोगे७३५

१०. व्याघ्र सिंह ऋक्ष ऋषभ चन्दन वृक वृष वराह हस्तिन तरु कुझर रुरु पृष्ठ पुण्डरीक पलाश कितव—इति व्याघ्रावयः ॥ आकृतिगणो-ऽयम् । तेन—मुखपद्मम् मुखकमलम् करिकसलयम् पार्थिवचन्द्रः इस्रादि ॥

५७. विशेषणं विशेष्येण बहुलम् ७३६।

५८. पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्य-मध्यमवीराश्च ७३७।

५९. श्रेण्यादयः कृतादिभिः ७३८।

११. श्रेणि [ऊक] एक पूग कुन्दुम (मुकुन्द) [राशि] नि-चय [विशेष] निधन (विधान) [पर] इन्द्र देव मुण्ड भूत अमण वदान्य अध्यापक अभिरूपक जाह्यण सन्निय [बिशिष्ट] पटु पण्डित कुशल चपल निपुण कृपण — इत्येते श्रेण्याद्यः ॥ १२. कृत मित मत भूत उक्त [युक्त] समाज्ञात समान्नात समान्यात संभावित [संसेवित] अवधारित अवकल्पित निराकृत उपकृत उपाकृत [इष्ट कलित दलित उदाइत विश्रुत उदित] — आकृतिगणोऽयम् ॥ इति कृताद्यः ॥

- \* श्रेष्यादिषु द्वयर्थवचनम्।
  - ६०. क्तेन नब्बिशिष्टेनानच् ७३९॥३॥
- शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्या-नम् ।
- [१३. (वा. १३१४) । शाकपार्थिव कुतपसीश्रुत अजातीत्विल — आकृतिगणो ऽयम् ॥ कृतापकृत भुक्तिभुक्त पीतिविपीत गतप्रसागत यातानुयात कया-क्रियका पुटापुटिका फलाफलिका [मानोन्मानिका]— इति शाकपार्थिवादयः॥]
- हात शाकपाथवादयः ॥] ६१.सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः७४०

- ६२. बृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम् ७४१।
- ६३. कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने ७४२।
- ६४. किं क्षेपे ७४३।
- ६५. पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेह-द्वष्कयणीप्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जा-तिः ७४४ ।
- ६६. प्रशंसावचनैश्च ७४७।
- ६७. युवा खलतिपलितवलिनजरतीमिः ७४८
- ६८. कुत्यतुल्याख्या अजात्या ७४९।
- ६९. वर्णो वर्णेन ७५०।
- ७०. कुमार: श्रमणादिभिः ७५२।

१४. श्रमणा प्रविजित। कुलटा गर्भिणी तापसी दासी बन्धकी अध्यापक अभिरूपक पण्डित पदु मृदु कुशल चपल निपुण—श्चिति श्रमणाद्यः॥ ७१. चतुष्पादो गर्भिण्या ७५३।

चतुष्पाजातिरिति वक्तव्यम् ।

७२. मयूरव्यंसकादयश्च ७५४।

१५ मयूरव्यंसक छात्रव्यंसक कम्बोजमुण्ड यवन मुण्ड छन्दास । इस्तेगृह्य (इस्तगृह्य) पादेगृह्य (पादगृह्य) लामूलेगृह्य (लामूलगृह्य) पुनर्दाय । 'एहीडादयोऽन्यपदार्थे' १८। एहीडं वर्तते । एहियवं वर्तते । एहिवाणिजा किया। अपेहिवाणिजा प्रेहिवाणिजा एहिस्वागता अपेहिस्वागता एहिद्वितीया अपेहिद्विताया प्रेहिद्वितीया एहिकटा अपेहिकटा प्रेहिकटा आहरकटा प्रेहिकर्दमा प्रोहकर्दमा विधमचूडा उद्धमचृडा (उद्धरचूडा) आहरचेला आहरवसना [आहर-सेना]आहरवनिता(आहरविनता)क्षन्तविचक्षणाउद्धरोत्स-जा उद्दरावसूजा उद्धमविधमा उत्पचनिपचा उत्पतनिपता उचावचम् उचनीचम् आचोपचम् आचपराचम् नखप्रचम् निश्चप्रचम् अकिञ्चन स्नात्वाकालक पीत्वास्थिरक भुक्ता-स्रहित श्रोष्यपापीयान उत्पत्यपाकला निपत्यरोहिणी निषण्णात्यामा अपेहिप्रघसा एहिविघसा इहपश्रमी इह-

द्वितीया। 'जहि कर्मणा बहुलमाभीक्ण्ये' १९ । कर्तारं चामि-दधाति । जहिजोङ: (जिह्जोङम्) जिह्न्सम्बम् (जिह्-स्तम्बः) [उज्जहिस्तम्बम् ]। 'आख्यातमाख्यातेन किया-सातत्ये' २० । अश्रीतिपिबता पचतभुज्जता खादतमोदता खादतवमता (खादताचमता) आहरनिवपा आहरनिष्क-रा (आवपनिष्करा) उत्पचविपचा भिन्धिलवणा कृन्धि-विचक्षणा पचलवणा पचप्रकृटा—आकृतिगणोऽयम् तेन । अकुतोभयः कान्दिशीकः (कान्देशीकः) आहो-पुरुषा आहोपुरुषिका अहमहमिका यहच्छा एहिरेयाहिरा उन्मृजावमुजा द्रव्यान्तरम् अवश्यकार्यम् ॥ इति मयूर्व्यंसकाद्यः ॥

समर्थोऽन्यपदार्थे च सिद्धशुष्कसन्महद्द्वादश।

इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः।

#### द्वितीयः पादः ।

- १. पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे
- २. अर्धं नपुंसकम् ७१३।
- ३. द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्
- **४. प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ७१५**। जि१४
- ५. कालाः परिमाणिना ७१६ ।
- ६. नव् ७५६।
- ७. ईषद्कृता ७५५।
- ईषद्रणवचनेनेति वक्तव्यम् ।
  - ८. षष्ट्री ७०२।
- \* कृषोगा च पष्टी समस्यत इति वक्तव्यम्।
  - ९. याजकादिभिश्च ७०३।
- १६. याजक पूजक परिचारक परिवेषक (परिवेचक) 🛪 प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया।

पत्तिगणक-इति याजकादयः॥

१०. न निर्धारणे ७०४।

\* प्रतिपद्विधाना च पष्ठी न समस्यत् इति वक्तब्यम् । ११. पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमाना-

धिकरणेन ७०५।

१२. क्तेन च पूजायाम् ७०६।

१३. अधिकरणवाचिना च ७०७।

१४. कर्मणि च ७०८।

१५. तुजकाभ्यां कर्तरि ७०९।

१६. कर्तरि च ७१०।

१७. नित्यं क्रीडाजीविकयोः ७११।

१८. कुगतिप्रादयः ७६१।

. कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेधः।

**का**पक अध्यापक उत्साहक उद्धर्तक होतृ भर्तृ रथगणक | \* अत्यादयः कान्ताचर्थे द्वितीयया ।

अ. २. पा. २.]

\* अवादयः क्षृष्टाचर्थे तृतीयया ।

पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या ।

\* निरादयः फ्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या ।

इवेन विभक्खलोपः पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्वं च ।

१९. उपपदमतिङ् ७८२।

२०. अमैवाव्ययेन ७८३

11 8 11

२१. तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम् ७८४।

२२. क्त्वा च ७८५।

२३. शेषो बहुब्रीहिः ८२९ ।

२४. अनेकमन्यपदार्थे ८३०।

भ्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो ना चोत्तरपदलोपः ।

ननोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ।
 २५, संख्ययाव्ययासन्नाद्राधिकसंख्याः सं-

ख्येये ८४३।

२६. दिङ्नामान्यन्तराले ८४५।

२७. तत्र तेनेदामिति सरूपे ८४६ | २८. तेन सहेति तुल्ययोगे ८४८ ।

\* सर्वनाम्नो बृत्तिमात्रे पुंवज्ञावो वक्तव्यः।

२९. चार्थे द्वन्द्वः ९०१।

३०. उपसर्जनं पूर्वम् ६५४।

३१. राजदन्तादिषु परम् ५०२।

१७. राजदन्तः अग्रेवणम् लिप्तवासितम् नममुषि-तम् सिक्तसंग्रष्टम् मृष्टलुश्वितम् अवस्त्रिचपकम् अपितो-प्तम् अप्तगादम् उल्ल्खलमुसलम् तण्डलकिण्वम् दषदुपलम् आरड्वायनि (आरग्वायनबन्धकी) चित्ररथबाहीकं अव-न्लाश्मकं शूद्वार्य स्नातकराजानौ विध्वक्सेनार्जुनौ अ-

क्षिभुवम दारगवम् शब्दार्थो धर्माधौ कामाथौ अर्थशब्दौ अर्थधर्मौ अर्थकामौ वैकारिमतं गाजवाजम् (गोजवा-जं) गोपालिधानपूलासं (गोपालधानीपूलासम्) पूला-

सकारण्डं (पूलासककुरण्डम्) स्थूलासम् (स्थूलपूलासम्)

उशीरबीजं [जिज्ञास्य ] सिजास्यम् (सिजाश्वत्यं)

चित्रास्ताती (चित्रस्वाती) भार्यापती दम्पती जम्पती ! वा प्रियस्य। जायापती पुत्रपती पुत्रपद्भ केशस्मश्रू शिरोबीजु (शिरो- 🛊 गड्वादिभ्यः परा सप्तमी । बीजम्) शिरोजानु सर्पिर्मधुनी मधुप्तिषी [आद्यन्तौ] अन्तादी गुणवृद्धी वृद्धिगुणौ—इति राजदन्तादयः ॥ 🖟 जातिकालसुखादिभ्यः परानिष्ठा । ३२. ब्रन्द्रे मि ९०३। ३३. अजाद्यद्न्तम् ९०४। ३४. अल्पाच्तरम् ५०५। \* अनेकप्राप्तावेकस्य नियमोऽनियमः शेषे । \* ऋतुनक्षत्राणामानुपूर्व्येण समानाक्षराणाम् । \* अभ्यहितं च। लब्बक्षरम् । वर्णानामानुपूर्व्येण। \* भ्रातुश्च उपायसः। संख्याया अस्तियस्याः । \* धर्मादिष्भयम्। ३५. सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहौ ८९८। \* सर्वनामसंख्ययोरूपसंख्यानम्।

३६. निष्ठा ८९९। \* प्रहरणार्थेभ्यश्च परे निष्ठासप्तम्यौ । ३७. वाऽऽहिताग्न्यादिषु ९०० । १८. आहितामि जातपुत्र जातदन्त जातरमध्र तैल-पीत घृतपीत [मद्यपीत] ऊढमार्थ गतार्थ-आकृति-गणोऽयम् ॥ तेन । गडुकण्ठ अस्युवत (अरमुवत) दण्डपाणिप्रभृतयं।ऽपि ॥ इत्याहिताग्न्यादयः ॥ ३८. कडाराः कर्मधारये ७५१। १९. कडार गडुल खन्न स्रोड काण कुण्ठ स्रलित गौर बृद्ध भिक्षुक पिङ्ग पिङ्गल (पिङ्गल) तड तनु [जठर] बिधर मठर कञ्ज बर्बर—इति कडाराद्यः॥ पूर्वीपराधरोत्तरं तृतीयाप्रभृतीन्यष्टादश ॥

इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ।

### वृतीयः पादः।

- १. अनिभिहिते ५३६
- \* तिङ्क्रचाद्धितसमासैः परिसंख्यानम् ।
  - २. कर्माण द्वितीया ५३७।
- उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु ।
   द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दश्यते ॥
- अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि ।
  - ३. तृतीया च होइछन्दसि ३३९४।
  - ४. अन्तरान्तरेणयुक्ते ५४५।
  - ५. कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ५५८।
  - ६. अपवर्गे तृतीया ५६३।
  - ७. सप्तमीपख्रम्यौ कारकमध्ये ६४३।
  - ८. कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया ५४८।

- ९. यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी ६४५।
- १०. पञ्चम्यपाङ्परिभिः ५९८।
- ११. प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् ६००।
- १२ गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्ध्यौ चेष्टाया-मनध्वनि ५८५ ।
- १३. चतुर्थी संप्रदाने ५७०।
- \* तादर्थे चतुर्थी वक्तब्या।
- \* क्लिप संपद्यमाने च ।
- \* उत्पातेन ज्ञापिते च।
- 🤞 हितयोगे च।
  - १४. क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ५८१ ।
  - १५. तुमर्थाच भाववचनात् ५८२।

अ. २. पा. ३.]

सवार्तिकगणाष्ट्राध्यायीसूत्रपाठः ।

\* अलमिति पर्याप्त्यर्थप्रहणम् । १७. मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु५८४ २४. अकर्तर्युणे पद्ममी ६०१। अप्राणित्त्रित्यपनीय नौकाकाक्षग्रुकसृगालवर्जेन्विति २५. विभाषा गुणेऽस्त्रियाम् ६०२ । वाच्यम् । २०, नौ काक अन्न शुक श्रगाल—**इति नाव**ि दयः ॥ १८. कर्तृकरणयोस्तृतीया ५६१। \* प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्। २१. (बा १४६८)। प्रकृति प्राय गोत्र सम विषम द्विद्रोण पश्चक साहस्र—**इति प्रकृत्यादयः** ॥ १९. सहयुक्तेऽप्रधाने ५६४। २०. येनाङ्गविकारः ५६५ ।। १ ॥ ३०. षष्ठचतसर्थप्रत्ययेन ६०९। २१. इत्थंभूतस्रक्षणे ५६६।

१६. नमःस्वित्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच । २२. संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि ५६७। ५८३ । २३. हेतौ ५६८ । \* निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम् । २६. षष्ठी हेतुप्रयोगे ६०७ | २७. सर्वनाम्नस्तृतीया च ६०८। २८. अपादाने पद्धमी ५८७। \* हयब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च। अत्रश्चाध्वकालिमानं तत्र पञ्चमी त्युक्ताद्ध्वनः प्रथमासप्तम्यौ कालात्यप्तमी च वक्तव्या । २९. अन्यारादितरर्तेदिक्छब्दाख्रुत्तरपदाजा-हियुक्ते ५५५। ३१. एनपा द्वितीया ६१०।

३२. प्रथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम् ६०३।

३३. करणे च स्तोकाल्पक्रच्छ्रकतिपयस्यास-त्त्ववचनस्य ६०४।

३४. दूरान्तिकार्थैः षष्ठ-यन्यतरस्याम् ६११। ३५. दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च ६०५।

३६. सप्तम्यधिकरणे च ६३३।

\* क्तस्येन्विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम् ।

\* साध्त्रमाधुप्रयोगे च।

अर्हाणां कर्नृष्वेऽनर्हाणामकर्नृष्वे तद्वेपरीखे च ।

निमित्तान्कर्मसंयोगे।

३७. यस्य च भावेन भावलक्षणम् ६३४। ३८. षष्ठी चानादरे ६३५। ३९. स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूपसूतेश्च ६३६।
४०. आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम् ६३७।
४१. यतश्च निर्धारणम् ६३८।

४२. पद्धमी विभक्ते ६३९। [६४० ४३. साधुनिपुणाभ्यामचीयां सप्तम्यप्रतेः।

\* अप्रत्यादिभिगिति वक्तब्यम्।

२२. प्रति परि अनु—एते प्रत्यादयः।

४४. प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च ६४१।

४५. नक्षत्रे च छुपि ६४२।

४६. प्रातिपदिकार्थिलङ्कपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा ५३२।

४७. संबोधने च ५३३।

४८. सामन्त्रितम् ४११।

४९. एकवचनं संबुद्धिः १९२। ५०. षष्ट्री शेषे ६०६। ५१. ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ६१२। ५२. अधीगर्थदयेशां कर्मणि ६१३। ६३. यजेश्च करणे ३३९७। ५३. कुनः प्रतियते ६१४। ५४. रूजार्थानां भाववचनानामज्वरेः ६१५। अउवरिसन्ताप्योरिति वक्तब्यम् । ५५. आशिषि नाथः ६१६। [६१७ ५६. जासिनिप्रहणनाटकाथपिषां हिंसायाम् | \* स्वीप्रस्थययोरकाकारयोर्नायं नियमः। ५७. व्यवहृपणोः समर्थयोः ६१८। ५८. दिवस्तदर्थस्य ६१९।

|\* हविषोऽप्रस्थितस्य । ६२. चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दिस ३३९६ | \* षष्ठगर्थे चतुर्थी। ६४. ऋत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे ६२२। ६५. कर्तृकर्मणोः कृति ६२३। \* गुणकर्मणि वेष्यते। ६६. उभयप्राप्ती कर्मणि ६२४। \* शेषे विभाषा। ६७. फस्य च वर्तमाने ६२५। ५९. विभाषोपसर्गे ६२०। ६८. अधिकरणवाचिनश्च ६२६। ६०. द्वितीया ब्राह्मणे ३३९५ ।। ३ ॥ ६५. न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतनाम् ६२७। ६१. प्रेष्यमुवोहिविषो देवतासंप्रदाने ६२१। \* उकप्रतिषेधे कमेर्भाषायामप्रतिषेधः।

\* अध्ययप्रतिषेधे तोसुन्कसुनोरप्रतिषेधः।

\* द्विषः शतुर्वा ।

७०. अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः ६२८।

७१. कृत्यानां कर्तरि वा ६२९। [६३०

७२. तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्

७३. चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसु-खार्थहितै: ६३१।

अनभिहित इत्थंभूतयतश्च प्रेष्यत्रुवोस्त्रयोदश। इति पाणिनीयस्त्रपाठे द्वितीयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः।

## चतुर्थः पादः ।

१. द्विगुरेकवचनम् ७३१।

२. द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् ९०६।

३. अनुवादे चरणानाम् ९०७।

स्थेणोर्लुङीति वक्तव्यम् ।

४. अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् ९०८।

५. अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम् ९०९।

६. जातिरप्राणिनाम् ९१०।

७. विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽप्रामाः ९११।

८. श्चद्रजन्तवः ५१२।

५. येषां च विरोधः शाश्वतिकः ९१३।

१०. शुद्राणामनिरवसितानाम ९१४।

११. गवाश्वप्रभृतीनि च ९१५।

२३. गवाश्वम् गत्राविकम् गवैडकम् अजाविकम्
[अजैडकम्] कुञ्जवामनम् कुञ्जिकरातम् पुत्रपीत्रम्
श्वचण्डालम् स्नीकुमारम् दासीमाणवकम् शाटीपटीरम्
शाटीप्रच्छदम् शाटीपिष्टकम् उष्ट्रस्वरम् उष्ट्रशशम् मृत्रशकृत् मृत्रपुरीषम् यक्तन्मेदः मांसशोणितम् दर्भशरम्
दर्भपृतीकम् अर्जुनशिरीषम् अर्जुनपुरुषम् तृणोपस्वम्

(तृणोलपम्) दासीदासम् कुटाकुटम् भागवतीभागवतम् इति गवाश्वप्रभृतीनि ॥

१२. विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुश-

कुन्यश्वबब्बपूर्वापराधरोत्तराणाम् ९१६ \* बहुप्रकृतिः फलसेनावनस्यतिसृगशकुनिश्चद्रजन्तु-

धान्यतृणानाम् । १३. विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि ९१७।

२४. द्धिपयसी सर्पिर्मधुनी मधुसर्पिषी ब्रह्मप्रजापती

१४. न दिधपयआदीनि ९१८।

शिववैश्रवणौ स्कन्दिवशासौ परिवाजककौशिकौ (परिवाट्-कौशिकौ) प्रवर्गेष्मदौ शुक्रकृष्णा इध्माबर्हिषा दीक्षातप-सी [श्रद्धातपसी मेधातपमी] अध्ययनतपसी उल्खलमुसंल आद्यवसान श्रद्धामेधे ऋक्मामे वाद्यानसे—इति द्धि-प्रयादीनि ॥

१५. अधिकरणैतावस्वे च ९१९। १६. विभाषा समीपे ९२०। १७. स नपुंसकम् ८२१ ।

१८. अन्ययीभावश्च ६५९।

१९. तत्पुरुषोऽनञ्कर्मधारयः ८२२ |

२०. संज्ञायां कन्थोशीनरेषु ८२३ ॥ १ ॥

२१. उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम् ८२४

२२. छाया बाहुल्ये ८२५।

२३. सभा राजाऽमनुष्यपूर्वा ८२६।

२४. अशाला च ८२७ । [८२

२५. विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्

२६. परविछिङ्गं द्वन्द्वतत्पुक्तषयोः ८१२ | ब्रिगुत्राप्तपन्नालंपूर्वगतिसमासेषु प्रतिषेघो वक्तस्यः ।

२७. पूर्ववदश्वबडबौ ८१३।

२८. हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि

३३९९ |

२९, रात्राह्वाहाः पुंसि ८१४।

\* अनुवाकादयः पुंसि ।

\* संस्थापूर्वे रात्रं क्लीबम् ।

३०. अपथं नपुंसकम् ८१५

\* पुण्यसुदिनाभ्यामहः क्रीबतेष्टा ।

\* पथः संख्याग्ययादेः।

अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः श्वियामिष्टः ।

\* आबन्तो वा।

\* अनो नलोपश्च वा द्विगुः स्त्रियाम्।

भ पात्राधन्तस्य न ।

सामान्ये नपुंसकम् ।

३१. अर्धर्चाः पुंसि च ८१६।

२५. अर्धर्च गोमय कषाय कार्षापण कृतप कुसप (कुणप) कपाट शक्क गूथ यूथ ध्वज कबन्ध पद्म गृह सरक कंस दिवस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डल मण्ड भूत द्वीप यूत चक्क धर्म कर्मन् मोदक शतमान यान

नख नखर चरण पुच्छ दाडिम हिम रजत सक्तु पिधान सार पात्र घृत सैन्धव औषध आढक चषक द्रोण खलीन पात्रीव षष्टिक वारबाण (वारवारण) प्रोथ कपित्थ [शुःक] যাল যাল যুক্ত (যুল্ক) যাগু কৰৰ रेणु [ऋण] कपट शीकर मुसल धुवर्ण वर्ण पूर्व चमस क्षीर कर्ष आकाश अष्टापद मङ्गल निधन निर्यास जुम्भ वृत्त पुस्त बुस्त क्ष्वेडित श्रृष्ट्र निगड [खल] मूलक मधु मूल स्थूल शराय नाल वप्र विमान मुख प्रप्रीव शूल वज्र कटक कण्टक (कर्पट) शिखर कल्क (वल्कल) नटमक (नाट-मस्तक) वलय कुसुम तृण पङ्क कुण्डल किरीट (कुमुद) अर्बुद अङ्करा तिभिर आश्रय भूषण इक्कस (इच्चास) मुकुल वसन्त तटाक (तडाग) पिटक विटङ्क विडङ्ग पिण्याक माष कोश फलक दिन दैवत पिनाक समर स्थाणु अनीक उपवास शाक कर्पास (विशाल) चषाल (चखाल) खण्ड दर विटप (रण बल मक) मृणाल हस्त आई हल (सूत्र) ताण्डव गाण्डीव मण्डप पटह सौध योध पार्श्व शरीर फळ (छल) पुर (पुरा) राष्ट्र अम्बर बिम्ब कुद्दिम मण्डल

सवार्तिकगणाष्ट्राध्यायीसूत्रवाठः ।

(कुक्कुट) कुडप ककुद खन्डल तोमर तोरण मन्नक पञ्चक प्रक्र मध्य (बाल) छाल वल्मीक वर्ष वस्त्र वसु देह उद्यान उद्योग स्नेह स्तेन (स्तन स्वर) संगम निष्क क्षेम शुक्त क्षत्र पवित्र (यौवन कलह) मालक (पालक) मुषिक (मण्डल वल्कल) कुज (कुज) विहार लोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन हढ आसन ऐरावत रार्प तीर्थ लोमन (लोमश) तमाल लोह दण्डक शपथ प्रति-सर दारु धनुस् मान वर्चस्क कूर्च तण्डक मठ सहस्र भोदन प्रवाल शकट अपराह्म नीड शकल तण्डुल-इत्यर्धर्चादिः ॥

३२.इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ३५० ३३. एतदस्रतसोस्रतसौ चानुदात्तौ १९६२

३४. द्वितीयाटीस्त्वेनः ३५१।

\* अन्वादेशे नपुंसके एनद्वक्तव्यः। ३५. आर्धधातुके २४३२। ३६. अदो जग्धिल्यंप्ति किति ३०८०।

३७. लुङ्सनोर्घस्त २४२७। \* घस्त भावेऽच्युपसंख्यानम् । ३८. घञपोश्च ३२३६ : ३९. बहुलं छन्दिस ३३९८। ४०. लिट्यन्यतरस्याम् २४२४ 11211 ४१. वेजो वियः २४११। ४२. हनो वध लिङि २४३३। ४३. लुङिच २४३४। ४४. आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् २६९६। ४५. इणो गा लक्ष २४५८। इण्वदिक इति वक्तब्यम् । ४६. णौ गिमरबोधने २६०७ |

४७. सनि च २६१५।

४८. इङ्घ २६१६।

४९. गाङ्खिटि २४५९। ५०. विभाषा लुङ्ह्ङोः २४६०। ५१. णौ च संश्रकोः २५७९। ५२. अस्तेर्भूः २४७०। ५३. ब्रुवो विचः २४५३। ५४. चिक्षाङः ख्याञ् २४३६।

- वर्जने प्रतिषेधः ।
- असनयोश्च ।

५५. वा लिटि २४३७।

५६. अजेर्व्यघवपोः २२९२।

- \* घनपोः प्रतिषेधे स्य उपसंख्यानम् ।
- वलादावार्धधातुके वेष्यते ।

५७. वा यौ ३२९२।

५८. ण्यक्षत्रियार्षिकतो यूनि छुगणियोः

५९. पैलादिभ्यश्च १०८४।

२६. पैल शालिङ्क सात्यिक साखंकामि राहिव रावणि

औदिश्व औदन्रजि औदमेघि औदव्यज्रि (औद-

मजि) औदभृजि दैवस्थानि पैन्नलौदायनि राह्यति (राह क्षति) भौलिङ्गि राणि औदन्य औद्राहमानि औ-

जिहानि औदशुद्धि 'तद्राजाचाणः' २१ (तद्राज)-आकृ-

तिगणोऽयम् ॥ इति पैलादिः॥

६०. इञः प्राचाम् १०८५ 11 3 11

६१. न तौल्बलिभ्यः १०८६।

२७. तील्वलि धारणि पारणि रावणि दैलीपि दैवति वार्किल नैवति (नैविक) दैविमित्रि (दैवमित) दैवयिश

चाफठुकि बैल्विक वैकि (वैक्कि) आनुहारति (आनुराहति) पौष्करसादि आनुरोहित आनुति प्रादोहिन नैभिश्रि प्राडाहित बान्धिक वैशीति आसिनासि आहिंसि आसुरि नैमिषि आसिबन्धिक पौष्पि कारेणुपालि वैकर्णि वैरिक

वैदति-इति तीस्वस्याविः॥

६२. तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम् ११९३ ।

६३. यस्कादिभ्यो गोत्रे ११४६।

२८. यस्क लहा बृह्य अथस्थूण (अयःस्थूण) तृण-कर्ण सदामत्त कम्बलहार बहियोंग कर्णाढक पर्णाढक पिण्डीजङ्ख बकसस्थ (बकसक्थ) विभि कृद्धि अजबस्ति मित्रयु रक्षोमुख जङ्खारथ उत्कास कद्धक मथक (मन्थक) पुष्करट (पुष्करसद्) विषपुट उपरिभेखल काष्टुकमान (कोष्टुमान) कोष्टुपाद कोष्टुमाय शीर्षमाय खरण पदक वर्षुक मलन्दन मिडल मण्डिल मिडित मण्डित - एते यस्काद्यः॥

६४. यञ्जोश्च ११०८।

\* यजादीनामेकस्य द्वयोर्वा तत्पुरुषे षष्ट्या उपसंख्यानम् ६५. अत्रिभृगुकुत्सविसष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च

११४७।

६६. बहुच इवा प्राच्यभरतेषु ११४८।

६७. न गोपवनादिभ्यः ११४९।

२९. गोपवन शेयु (शिमु) बिन्दु भाजन अश्वावतान श्यामाक (श्योमाक) श्यामक श्यापर्ण—विद्वाद्यन्तर्ग-णोऽयं गोपवनादिः ॥

६८. निककितवादिभ्यो द्वन्द्वे ११५०।

३०. तिककितवाः वङ्करभण्डीग्याः उपकलमकाः
पफकनरकाः वकनखगुदपरिणद्धाः उज्जककुभाः लङ्कशान्तमुखाः उत्तरशलङ्कटाः कृष्णाजिनकृष्णमुन्दराः भ्रष्टककिपष्ठलाः अभिनेशदशेषकाः—एते तिकिकितवाः
दयः॥

६९. उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे ११५१।

३१. उपक लमक श्रष्टक किपछल कृष्णाजिन कृष्ण-सुन्दर चूटारक आडारक गडुक उदह सुधायुक अवन्धक पिङ्गलक पिष्ट क सुपिष्ट (सुपिष्ठ) मयूरकर्ण खरीजह राजा-थल पतज्ञल पर्ज्ञल कठेरणि कुपीतक कंशकृरक (काश-कृरक्ष) निदाय कलशीकण्ठ दामकण्ठ कृष्णिपङ्गल कर्णक पर्णक जटिरक बिधरक जन्तुक अनुलोम अनुपद प्रिति लोम अपजम्ध प्रतान अर्नामिहित कमक वराटक लेखान्न कमन्दक पिञ्जूलक वर्णक मस्रकर्ण मदाघ कवन्तक कमन्तक कदामत्त दामकण्ट— एते उपकाद्यः ॥

७०. आगस्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच् ११५२।

७१. सुपो धातुप्रातिपदिकयोः ६५०।

७२. अदिप्रभृतिभ्यः शपः २४२३।

७३. बहुलं छन्दिस ३४००।

७४. यङोऽचि च २६५०।

७५. जुहोत्यादिभ्यः रुष्ठः २४८९।

७६. बहुळं छन्दिस ३४०१। [२२२३

७७. गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परसौपदेषु

\* गापोर्ज्रहणे इण्पित्रत्योर्ज्रहणम् ।

७८. विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः २३७६।

७९. तनादिभ्यस्तथासोः २५४७।

८०. मन्त्रे घसह्वरणशबृदहाद्वृच्कृगमिजनि-भ्यो ले: ३४०२ ॥ ४॥

८१. आमः २२३८।

८२. अव्ययादाप्सुपः ४५२।

८३. नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः ६५७।

८४. तृतीयासप्तम्योर्बहुलम् ६५८ ।

८५. लुटः प्रथमस्य डारीरसः २१८८ ।

द्विगुरुपज्ञोपक्रमं वेचो वयिर्न तौल्व-

लिभ्य आमः पद्ध ।

इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्व ।

## ॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥

## प्रथमः पादः।

- १. प्रत्ययः १८०।
- २. परश्च १८१।
- ३. आगुदात्तश्च ३७०८।
- ४. अनुदात्ती सुप्पिती ३७०९।
- ५. गुप्ति<del>किद्भ</del>यःसन् २३९३।[२३९४
- ६. मान्बधदान्शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य
- ७. धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां
  - वा २६०८।
- भ आशङ्कायां सन्वक्तव्यः ।

- ८. सुप आत्मनः क्यच् २६५७ |
- \* मान्ताद्व्ययाच्च क्यच् न ।
  - ९. काम्यच २६६३।
  - १०. उपमानादाचारे २६६४।
- \* अधिकरणाचेति वक्तव्यम्।
  - ११. कर्तुः क्यङ्सलोपश्च २६६५ ।
- \* आचारेऽवगरुभक्कीबहोढेभ्यः क्रिब्वा वक्तस्यः।
  - १२. भृशादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः२६६७

३२. मृश शीघ्र चपल मन्द पण्डित उत्सुक सुम- 🖟 हनुचलन इति वक्तव्यम् । नस् दुर्मनस् आभेमनस् उन्मनस रहस् रोहत् रेहत् 🖟 तपसः परसौपदं च। संखत् तृपत् शक्षत् भ्रमत् वेहत् श्चित् श्चित्वर्चस् १६. बाष्पोष्मभ्यामुद्धमने २६७२। अण्डरवर्चस् ओजम् सुरजस् अरजम्-एते भ्रशा-दयः॥

१३. लोहितादिडाज्भ्यः क्यष् २६६८।

**३३.** लोहित चरित नील फेन मद्र हरित दाग मन्द—लोहितादिराकृतिगणः॥

- \* स्रोहितडाउभ्यः क्यप्वचनम् ।
- \* भृशादिष्वितराणि।

१४. कष्टाय क्रमणे २६७०।

\* सत्रकक्षकष्टकृष्छ्गहनेभ्यः कण्वचिकीर्षायामिति वक्तब्यम् ।

१५. कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः

🖟 फेनाचेति वक्तब्यम् ।

१७. शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे

२६७३।

😽 सुदिनदुर्दिननीहारेभ्यश्च ।

१८. सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् २६७४ ।

३४. सुख दुःख तृप्त कृच्छृ अस्र आस्न अलीक प्रतीप करण कृपण सोढ—इत्येतानि सुखादीनि ॥

१९. नमोवरिवश्चित्रङ: क्यच् २६७५।

🛪 नमसः पूजायाम् ।

विश्वसः परिचर्यायाम् ।

\* चित्रङ आश्चर्ये ।

२६७१। २०. पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ् २६७६ ॥ १॥

\* भाण्डास्तमाचयने ।

चीवरादार्जने परिधाने च।

\* पुच्छादुदसने ब्यसने पर्यसने च।

२१. मुण्डमिश्रऋक्णलवणव्रतवसहलकलकृत-

तूस्तेभ्यो णिच् २६७७।

\* हलिकस्योरःवनिपातनं सन्वज्ञावप्रतिषेधार्थम् । २२. धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे

यङ् २६२९।

\* स्चिस्त्रिमृत्यव्यत्येञ्जूणीतिभ्यो यङ्गाच्यः ।

२३. निखं कौटिल्ये गतौ २६३४।

२४. लुपसद्चरजपजभदहद्शगृभ्यो भाव-गर्हायाम् २६३५ ।

२५. सत्यापपाशस्त्रपवीणातूलऋोकसेनालोम-

त्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् २५६३

\* अर्थवेदसत्यानामापुक्।

२६. हेतुमति च २५७६।

\* तत्करोति तदाचष्टे।

आख्यानाःकृतस्तदाचष्टे कृल्लुक्प्रकृतिप्रस्वापत्तिः

प्रकृतिवच कारकम् ।

प्रातिपदिकाद्धाःवर्थे बहुलम् ।

\* धातुरूपंच।\* कर्तृकरणाद्वात्वर्थे।

(बहुलमेतिक्वदर्शनम्।)

\* णिङङ्गान्निरसने ।

२७. कण्डादिभ्यो यक् २६७८।

३'५. कण्डूज् मन्तु हणीङ् वल्गु असु (मनस्) महीक् लाट् लेट् इरस् इरज् (इरज्) दुवस् उषस् वेट् मेधा कृषुभ (नमस्) मगध तन्तम् पम्पस् (पपस्) सुख दुःख

(भिक्ष चरण चरम अवर) सपर अरर (अरर्) भिषज्

भिष्णुज् (अपर आर ) इषुध वरण चुरण तुरण भुरण गद्गद एला केला खेला (वेला शेला ) लिट् लोट् लेखा कण्डादिः॥ २८. गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः२३०३ २९. ऋतेरीयङ् २४२२। ३०. कमेर्णिङ् २३१०। ३१. आयादय आर्धधातुके वा २३०५। ३२. सनाचन्ता धातवः २३०४। ३३. स्यतासी ललुटोः २१८६। ३४. सिब्बहुलं लेटि ३४२५। \* सिडबहुलं छन्द्सि णिद्वक्तब्यः। ३५. कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि २३०६। \* कास्यनेकाज्यहणं कर्तब्यम् । ३६. इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः २२३७। ३७. दयायासश्च २३२४।

लेख) रेखा द्रवम् तिरम् अगद उरम् तरण (तरिण)

पयस् संभूयस सम्बर-आकृतिगणोऽयम् ॥ इति

३८. उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् २३४१। ३९. भीह्रीभृहुवां इलुवच २४९१। ४०. कुक्रानुप्रयुज्यते लिटि २२३९ ॥२॥ ४१. विदांकुर्वन्तिवसन्यतरस्याम् २४६५। ४२. अभ्युत्सादयांप्रजनयांचिकयांरमयामकः पावयांक्रियाद्विदामऋत्रिति च्छन्द्सि ४३. चिल लुङि २२२१। ४४. च्छेः सिच् २२२२। \* स्पृशसृशकृषतृपद्यां च्लेः सिज्वा वक्तव्यः । ४५. शल इगुपधादनिटः क्सः २३३६। ४६. ऋष आलिङ्गने २५१४। ४७. न दश: २४०७ | ४८. णिश्रिद्वसुभ्यः कर्तरि चङ् २३१२।

कमेइच्लेश्रङ्वक्तव्यः ।

४६

४९. विभाषा धेट्इव्योः २३७५। ५०. गुपेइछन्दसि ३४०४। [३४०५ ५१. नोनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः ५२. अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ् २४३८। ५३. लिपिसिचिह्य २४१८। ५४. आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् २४१९। ५५. पुषादिशुताश्चदितः परसौपदेषु २३४३ ५६. सर्तिशास्यर्तिभ्यश्च २३८२। ५७. इरितो वा २२६९। ५८. जृत्तान्भुमुचुम्छचुपुचुग्छचुग्छञ्चुश्वि-भ्यश्च २२९१। ५९. कुमृद्दत्तहभ्यइछन्दसि ३४०६। ६०. चिण्ते पदः २५१३ ॥ ३॥

६१. दीपजनबुधपूरितायिप्याविभ्योऽन्यतर-स्याम् २३२८। ६२. अच: कर्मकर्तरि २७६८। ६३. दुहश्च २७६९ | ६४. न रुधः २७७०। ६५. तपोऽनुतापे च २७६०। ६६. चिण्भावकर्मणोः २७५८। ६७. सार्वधातुके यक् २७५६। ६८. कर्तरि शप् २१६७। ६९. दिवादिभ्यः इयन् २५०५ | ७०. वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुत्रसित्रुटिखषः ७१. यसोऽनुपसर्गात् २५२१। [२३२१ ७२. संयसश्च २५२२। ७३. स्वादिभ्यः इतुः २५२३।

७४. श्रुवः श्रु च २३८६। ७५. अक्षोऽन्यतरस्याम् २३३८। ७६. तनुकरणे तक्षः २३३९। ७७. तुदादिभ्यः शः २५३४। ७८. रुधादिभ्यः अम् २५४३। ७९. तनादिकुञ्भ्य उः २४६६। ८०. धिन्विकुण्ज्योर च २३३२ ॥ ४ ॥ ८१. ऋचादिभ्यः आ २५५४। रि५५५ ८२. स्तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भुस्कुञ्भ्यः इनुश्च ८३. हलः भः शानज्झी २५५७। ८४. छन्दसि शायजपि ३४३२। ८५. व्यत्ययो बहुलम् ३४३३ । ८६. लिङ-चाशिष्यङ् ३४३४ । दशेरग्वक्तस्यः।

८७. कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः २७६६। सकर्मकाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः । स दुहिपच्योर्बहुलं सकर्मकयोः । \* सृजियुज्योः इयंस्तु । सृजेः श्रद्धोपपक्के कर्तर्येवेति वाच्यम् । भूषाकर्माकिरादिसनां चान्यत्रात्मनेपदात् । ८८. तपस्तपःकर्मकस्यैव २७७१। ८९. न दुहस्तुनमां यक्चिणौ २७६७। यक्चिणोः प्रतिषेधे हेतुमण्णिच् श्रिब्रुजासुपसंख्यानस् यक्विणोः प्रतिषेधे णिश्रन्धिग्रन्धिम्ञात्मनेपदाकर्म-काणामुपसंख्यानम् । ९०. कुषिरञ्जोः प्राचां इयन्परस्मैपदं च ९१. धातोः २८२९। **रि७७**२ ९२. तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् ७८१। ९३. कुद्तिङ ३७४।

९४. वाडसरूपोऽस्त्रियाम् २८३०।

९५. ऋत्याः (प्राङ्ण्वुलः) २८३१।

९६. तव्यत्तव्यानीयरः २८३४ |

\* केलिमर उपसंख्यानम्।

वसेस्तव्यत्कर्तरिणिषाः

९७. अचो यत् २८४२।

\* तकिशसिचितयितजिनभयो यद्वाच्यः ।

\* हनो वा यद्वधश्च वक्तव्यः।

९८. पोरदुपधात् २८४४।

९९. शकिसहोश्च २८४७।

१००. गदमदचरयमश्चानुपसर्गे २८४८ । । १११. ई च खनः २८६० ।

\* चरेराङि चागुरौ ।

१०१. अवद्यपण्यवर्या गर्धपणितव्यानिरोधेषु 🛊 समश्र बहुलम् ।

१०२. वहां करणम् २८५० [२८४९ | ११३. मुजेर्विभाषा २८६२।

१०३. अर्थः स्वामिवैद्ययोः २८५१।

१०४. उपसर्या काल्या प्रजने २८५२।

१०५. अजर्यं सङ्गतम् २८५३।

१०६. वदः सुपि क्यप्च २८५४।

१०७. भुवो भावे २८५५।

१०८. हनस्त च २८५६।

१०९. एतिस्तुशास्वृहजुषः क्यप् २८५७ |

अङ्पूर्वादक्षेः संज्ञायामुपसंख्यानम् ।

\* शसिद्धहिगुहिभ्यो वा।

ि[।। **५ ।।** । ११०. ऋदुपधाचाक्ऌपिचृतेः २८५९ ।

११२. भृञोऽसंज्ञायाम् २८६१।

११४. राजसूयसूर्यमृषोद्यक्चयकुष्यकुष्टपच्या-व्यथ्याः २८६५।

११५. भिद्योद्धयौ नदे २८६६।

११६. पुष्यसिध्यो नक्षत्रे २८६७।

११७. विपूर्यविनीयजित्या मुञ्जकल्कहालिषु २८६८ ।

११८. प्रत्यपिभ्यां भहे: २८६९।

\* छन्दसीति वक्तब्यम् ।

११९. पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च २८७० |

१२०. विभाषा क्रवृषोः २८७१ ॥ ६ ॥ । १२७. आनाय्योऽनित्ये २८८८ ।

१२१. युग्यं च पत्रे २८७३।

१२२. अमावस्यदन्यतरस्याम् २८७४।

१२३. छन्दसि निष्टक्यदेवहूयप्रणीयोज्ञीयो-च्छिष्यमर्यसार्याध्वयंखन्यखान्यदे-

वयज्यापृच्छ यप्रतिपीव्यब्रह्मवाद्य-भाव्यस्ताव्योपचाय्यपृडानि ३४०७

\* हिरण्य इति वक्तत्र्यम्।

१२४. ऋहलोर्ण्यन २८७२।

\* पाणी सृजेण्यंत् ।

\* समवपूर्वाश्व।

🕝 लिपदिभिभ्यां चेति वक्तव्यम् ।

१२५. ओरावइयके २८८६।

१२६. आसुयुवपिरपित्रपिचमश्च २८८७।

१२८. प्रणाच्योऽसंमतौ २८८९।

१२९. पाय्यसाम्राप्यनिकाय्यधाय्या मान-हविर्निवाससामिधेनीषु २८९०।

१३०. कतौ कुण्डपाय्यसंचाय्यौ २८९१

१३१. अम्रौ परिचाय्योपचाय्यसमूद्धाः २८९२ ।

१३२. चित्यामिचित्ये च २८९३।

१३३. ण्वुल्तृचौ २८५५।

१३४. निदम्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः

२८९६ ।

३६ 'निद्वाशिमदिद्धिसाधिवधिशोभिरेग्विभ्यो ण्यन्तेभ्यः संज्ञायाम्' २२। नन्दनः वाशनः मदनः दूषणः साधनः वर्धनः शोभनः रोचनः । 'सिह्तिपिदमः संज्ञायाम्' २३ । सहनः तपनः दमनः जल्पनः रमणः दर्पणःसंकन्दनः संकर्षणः संहर्षणः जनार्दनः यवनः मधुसूदनः विभीषणः छवणः चित्तविनाशनः कुलद्मनः (श्रृद्मनः) ॥ इति नन्धादिः ॥

३७. प्राही उत्साही उद्दामी उद्घामी स्थायी मन्त्री । संमदी । 'रक्षथुवपशां नी' २४ । निरक्षी निश्रावी निवापी । निकायी । 'याचृव्याहृसंव्याहृत्रजवदवसां प्रतिषिद्धानाम्'

२५ । अयाची अव्याहारी असंव्याहारी अवाजी अवादी अवासी । 'अचामचित्तकर्तृकाणाम्' २६ । अकारी अहारी अविनायी (विशायी विषायी) 'विशायी विषयी देशे' २७ । विशायी विषयी देशः । 'अभिभावी भूते' २८ । अपराधी उपरोधी परिभवी परिभावी ॥ इति प्रहादिः ॥

३८. पच वच वप वद चल पत नदद् अवद् अवद् अदद् चरद् गरद् तरद् चोरद् गाहद् स्रद् देवद् (दोषद्) जर (रज) मर (मद) क्षम (क्षप) सेव मेष कोप (कोष) मेध नर्त व्रण दर्श सर्प [दम्भ दर्प] जारमर श्वपच ॥ इति पचादिराक्कतिगणः॥

१३५. इगुपधज्ञात्रीकिरः कः २८९७ । १३६. आतश्चोपसर्गे २८९८ ।

१३७. पाघाध्माधेट्द्दशः शः २८९९ ।

\* घ्रः संज्ञायां न ।

१३८. अनुपसर्गाक्षिम्पविन्दधारिपारिवेशुदेजि-चेतिसातिसाहिभ्यश्च २९००। **# नौ लिस्पे: ।**  गवादिषु विन्देः संज्ञायासुपसंख्यानस् । १३९, ददातिदधात्योर्विभाषा २५०१। १४०. ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः २९०२॥७॥ \* तनोतेर्ण उपसंख्यानम् । १४१. इयाद्यधासुसंसृतीणवसावहृलिहिस्सप-श्वसश्च २५०३। १४२. दुन्योरनुपसर्गे २९०४। १४३. विभाषा ग्रहः २९०५ |

१४४. गेहेक: २९०६ । १४५. शिल्पिन ष्वुन् २९०७। नृतिखनिराञ्जिभ्य इति वक्तव्यम् ।

१४६. गस्थकन् २९०८। १४७. ण्युट् च २९०९।

१४८. हश्च ब्रीहिकालयोः २९१०। १४९. पुसृल्वः समभिहारे वुन् २९११। \* साधुकारिण्युपसंख्यानम् । १५०. आशिषि च २५१२। प्रत्ययो मुण्डविदां दीपजनक चादिभ्योऽवद्य-युग्यं च इयाद्यधा दश ॥ इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः।

## द्वितीयः पादः ।

१. कर्मण्यण् २९१३।

शीलिकामिभक्ष्याचरिभ्यो णः।

\* ईक्षिक्षमिभ्यां चेति वक्तब्यम्।

२. हावामश्च २९१४।

३. आतोऽनुपसर्गे कः २९१५।

\* कविधौ सर्वत्र प्रसारणिभ्यो डः।

४. सुपि स्थः २९१६।

५. तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः २९१९।

\* आलस्यसुखाहरणयोरिति वक्तव्यम् ।

कप्रकरणे मूलविशुजादिभ्य उपसंख्यानम् ।

३९ (वा १९९२)। मूलविभुज नखमुच काक-गुद्द कुमुद महीध कुध गिद्द—आकृतिगणोऽयम्॥

इति मूलविभुजादयः॥

६. प्रे दाज्ञः २९२०।

७. समि रूयः २९२१।

८. गापोष्टक् २९२२।

भ पिबतेः सुराशीध्वोगिति वक्तव्यम् ।

\* बहुरूं तणि ।

९. हरतेरनुद्यमनेऽच् २९२३।

शक्तिलाङ्गलाङ्करायष्टितोमरघटघटीधनुष्यु प्रहेरुपसं-

\* सूत्रे च धार्येऽर्थे ।

१०. वयसि च २९२४।

११. आक्रि ताच्छील्ये २९२५।

१२. अर्हः २९२६।

१३. स्तम्बकर्णयो रमिजपोः २९२७।

\* हस्तिसूचकयोरिति वक्तब्यस्।

१४. शमि धातोः संज्ञायाम् २९२८।

र शमि संज्ञायां धातुग्रहणं कृत्रो हेरवादिषु टप्रतिषे-धार्थम् ।

१५. अधिकरणे शेतेः २९२९।

\* पार्श्वादिषूपमंख्यानम् ।

४०. (वा १९९९) । पार्श्व उदर पृष्ठ उत्तान अपमूर्धन्—इति पार्श्वीदिः॥

```
    दिग्धसहपूर्वाचेति वक्तव्यम् ।
```

- \* उत्तानादिषु कर्तृषु ।
- \* गिरौ डइछन्दसि ।
  - १६. चरेष्टः २९३०।
  - १७. भिक्षासेनादायेषु च २५३१।
  - १८. पुरोऽमतोऽमेषु सर्तेः २९३२।
  - १९. पूर्वे कर्तारे २९३३। [11811]
  - २०. कुनो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु२५३४
  - दिबद्धनान्दीकिंलिपिलिबबलिभक्तिक-

र्रिचित्रक्षेत्रसंस्याजङ्गाबाह्यर्थत्तद्भनुर-

कःषु २९३५ ।

 क्ष्मिस्टहुषु कृञोऽजिवधानस्। २२. कर्मणि भूतौ २९३६। २३. न शब्दश्लोककलहगाथावैरचादुसूत्रम-न्त्रपदेषु २९३७।

२४. स्तम्बशकृतोरिन २९३८ ।

\* ब्रीहिवस्तयोरिति वक्तब्यम् ।

२५. हरतेर्द्दतिनाथयोः पशी २९३९ ।

२६. फलेमहिरात्मंभिरश्च २९४०।

२७. छन्दसि बनसनरक्षिमथाम ३४०८।

२८. एजेः खशु २९४१।

२१. दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्ता- 🖟 वात्रञ्जनीतिलक्षार्घेष्वजधेट्तुद्जहातिभ्य उपसंख्या-नम् ।

२९. नासिकास्तनयोध्मधिटोः २९४४।

\* स्तने घेटः।

- नासिकायां ध्मश्च ।
- भ घटिखारीखरीषूपसंख्यानम् ।

३०. नाडीसृष्टचोश्च २९४५।

३१. उदि कूले रुजिवहो: २९४६। ३२. वहाभ्रे लिहः २९४७। ३३. परिमाणे पचः २९४८। ३४. मितनखे च २९४९। ३५. विध्वरुषोस्तुदः २९५०। ३६. असुर्येललाटयोद्देशितपोः २९५१। ३७. उप्रम्पद्येरम्मदपाणिन्धमाश्च २९५२ ३८. प्रियवशे वदः खच २९५३।

\* गमेः सुपि वाच्यः।

विहायसो विह इति वाच्यम् ।

\* खब डिद्रा वाच्यः।

\* डे च विहायसो विहादेशो वक्तव्यः ।

३९. द्विषत्परयोस्तापेः २९५४।

४०. वाचि यमो व्रते २९५६

४१. पुःसर्वयोदीरिसहोः २९५८।

\* भगे च दारेारेति काशिका।

४२. सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः २९५९।

४३. मेघर्तिभयेषु कृतः २९६०।

४४. क्षेमप्रियमद्रेऽण्च २९६१।

४५. आशिते भुवः करणभावयोः २९६२।

४६. संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिद्मः

२९६३।

४७. गमश्च २९६४।

४८. अन्तात्यन्ताध्वदुरपारसर्वानन्तेषु डः

\* डप्रकरणे सर्वत्रपञ्जयोरुपसंख्यानम् ।

\* उरसो लोपश्च।

सुदुरोरधिकरणे ।

\* निसो देशे।

||२|| 🖟 अन्यत्रापि दृश्यत इति वक्तव्यम् ।

४९. आशिपि हनः २९६६।

दारावाहनोऽणन्तस्य च टः मंज्ञायाम् ।

\* चारी वा।

\* कर्मणि समि च।

५०. अपे क्वेशनमसोः २९६७।

५१. कुमारशीर्षयोणिनिः २९६८ ।

५२. लक्षणे जायापत्योष्टक् २९६९।

५३. अमनुष्यकर्तके च २९७०।

५४. शक्तौ हस्तिकवाटयोः २९७१।

५५. पाणिघताडघौ शिल्पिन २९७२।

\* राजघ उपसंख्यानम् ।

५६. आड्यसुभगस्थूलपलितनम्नान्धप्रियेषु च्ट्यर्थेष्वच्यौ कृष्यः करणे ख्युन् २९७३ ५७. कर्तरि सुवः लिष्णुच्खुकयौ २९७४। ५८. स्पृशोऽनुदके किन् ४३२।

५९. ऋत्विग्दधृक्स्नग्दिगुष्णिग**ण्**युजिक्क्**स्रां** 

व ३७३।

[11 🗦 11]

६०. त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च ४२९।

समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम् ।

इशेः क्सश्चेति वक्तस्थम् ।

६१. सत्सृद्धिषदुह्दुह्युजविदिभिदिच्छिदिजिनी-राजासुपसर्गेऽपि किप् २९७५।

६२. भजो ण्विः २९७६।

६३. छन्दसि सहः ३४०९।

६४. वहश्च ३४१०।

६५. कव्यपुरीषपुरीष्येषु ब्युट् ३४११।

६६. इन्येऽनन्तःपादम् ३४१२।

६७. जनसनखनकमगमो विट् ३४१३।

७८. सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीत्ये २९८८ । ९०. सोमे सुबः ३०००।

७२. अवे यजः ३४१५।

७६. किप्च २९८३।

७७. स्थः क च २९८७।

णिड्डिधौ साधुकारिण्युपसंख्यानम् ।

७३. विजुपे छन्दसि ३४१७।

७५. अन्येभ्योऽपि दृइयन्ते २९८०।

11 8 11 ८२. मनः २९९२ । ८३. आत्ममाने खश्च २९९३। ८४. भूते २९९५। ८५. करणे यजः २९९६ | ७४. आतो मनिन्कनिब्वनिपश्च ३४१८। ८६. कर्मणि हन: २९९७। ८७. ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु किप् २९९८। ८८. बहुलं छन्दिस ३४१९। ८९. सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कुनः २९९९।

। ९१ अमी चे: ३००१।

५६

९२. कर्मण्यग्न्याख्यायाम् ३००२। ९३. कर्मणीनिविक्रिय: ३००३। \* कुल्सितग्रहणं कर्नध्यम् । ९४. दृशेः कनिप् ३००४। ९५. राजनि युधिकुञ: ३००५। ९६. सहे च ३००६। ९७. सप्तम्यां जनेडिः ३००७। ९८. पञ्चम्यामजातौ ३००८। ९९. उपसर्गे च संज्ञायाम् ३००९। १००. अनौ कर्मणि ३०१०। १०१. अन्येष्वपि दृइयते ३०११। \* अम्येभ्योऽपि दृश्यते । १०२. निष्ठा ३०१३। # आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या।

१०३. सुयजोर्ङ्गनिप् ३०९१। १०४. जीर्यतेरतृन् ३०९२। १०५. छन्दासि लिट् ३०९३। १०६. लिटः कानज्वा ३०९४। १०७. कसुश्च ३०५५। १०८. भाषायां सद्वसश्रुवः ३०९७। १०९. उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च ३०९८। ११०. छुङ् २२१८। १११. अनद्यतने लङ् २२०५। ११२. अभिज्ञावचने ऌट् २७७३। ११३. न यदि २७७४। ११४. विभाषा साकाङ्के २७७५। ११५. परोक्षे लिट् २१७१। \* अत्यन्तापद्भवे लिडुक्तव्यः ।

११६. हशश्वतोर्लङ् च २७७६। ११७. प्रश्ने चासन्नकाले २७७७। ११८. लंद समे २७७८। ११९. अपरोक्षे च २७७९। १२०. ननौ पृष्टप्रतिवचने २७८० 11811 १२१. नन्वोर्विभाषा २७८१। १२२. पुरि लुङ्चास्मे २७८२। १२३. वर्तमाने लट् २१५१। १२४. लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधि-करणे ३१००। १२५. संबोधने च ३१०२। १२६. लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ३१०३। १२७. तो सत् ३१०६। १२८. पूङ्चजोः शामन् ३१०८।

१२९. ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् १३०. इङ्धार्योः शत्रकृच्छिण ३११०। १३१. द्विषोऽमित्रे ३१११। १३२. सुचो यज्ञसंयोगे ३११२। १३३. अर्हः प्रशंसायाम् ३११३। १३४. आ केस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु १३५. तुन् ३११५। **इ** १ १४। तृन्विधावृत्विश्च चानुपसर्गस्य । 🚁 नयतेः घुक्। त्विषेर्देवतायामकारश्चोपधाया अनिद्रखं च। क्षदेश्चयुक्ते। छन्दासि तृष्व । १३६. अलंकुञ्जिनराकुञ्प्रजनोत्पचोत्पतोनमद-

१३७. णेइछन्दसि ३११७। १३८. भुवश्च ३११८। १३९. ग्लाजिस्थश्च ग्स्तुः ३११५। १४०. त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्नुः ३१२०।७ १४१. शमित्यष्टाभ्यो घिनुण ३१२१। १४२. संपृचानुरुधाङ यमाङ यसपरिसृसंसृ-जपरिदेविमंज्वरपरिक्षिपपरिरटपरि-वदपरिदहपरिमुहदुषद्विषद्गृहदुहयुजा . क्रीडविविचत्यजरजभजातिचरापच-रामुषाभ्याह्नश्च ३१२२। १४३. वौ कपलसकत्थस्रम्भः ३१२३। १४४. अपे च छपः ३१२४ । १४५. प्रे लपसृद्रुमथवदवसः ३१२५।

निन्दहिंसक्किशखादविनाशपरिक्षिपप-रिरटपरिवादिव्याभाषासूयो बुब् ३१२६। १४७. देविकुशोश्चोपसर्गे ३१२७। १४८. चलनशब्दार्थादकर्मकाशुच् ३१२८। १४९. अनुदात्तेतश्च हलादेः ३१२९। १५०. जुचङ्कम्यदन्द्रम्यसृगृधिज्वलशुचल-षपतपदः ३१३०। १५१. कुधमण्डार्थेभ्यश्च ३१३१। १५२. न यः ३१३२। १५३. सूददीपदीक्षश्च ३१३३। १५४. लषपतपदस्थाभूवृषहनकमगमशृभ्य उकच् ३१३४ : १५५. जल्पभिक्षकुटुलुण्टवृङः वाकन् ३१३५

१५६. प्रजोरिनिः ३१३६। १५७. जिद्दक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरिभू-प्रसूभ्यश्च ३१३७। १५८. स्पृहिगृहिपतिद्यिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच् ३१३८। १५९. दाधेट्सिशदसदो रु: ३१३९। १६०. सृघस्यदः क्मरच् ३१४० ॥ ८॥ १७२. खिपतृषोर्नेजिङ् ३१५२। १६१. भञ्जभासमिदो घुरच् ३१४१। १६२. विदिभिदिच्छिदेः कुरच् ३१४२। १६३. इण्नशिजिसर्तिभ्यः करप् ३१४३। १६४. गत्वरश्च ३१४४। १६५. जागुरूकः ३१४५। १६६. यजजपद्शां यङ: ३१४६।[३१४७ १६७. निमकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपो रः

१६८. सनाशंसभिक्ष उः ३१४८। **१**६९. विन्दुरिच्छुः ३**१**४९ । १७०. क्याच्छन्दसि ३१५० १७१. आदृगमहनजनः किकिनौ लिट् च भाषायां घाज्कृसृगैमिजनिनिमभ्यः । \* सासहिवावहिचाचलिपापतीनामुपसंख्यानम् । \* ध्रषेश्चेति वाच्यम्। १७३. शृवन्द्योरारुः ३१५३ | १७४. भियः कुक्छकनौ ३१५४। ऋकन्नपि वक्तब्यः। १७५. स्थेशभासिपसकसो वरच् ३१५५ । १७६. यश्च यङः ३१५६।

१. 'गमि' इति न भाष्ये ।

१७७. भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जिपृजुप्रावस्तुवः | १८३. हलसूकरयोः पुवः ३१६४ । किप् ३१५७। १७८. अन्येभ्योऽपि दृत्रयते ३१५८। १८५. पुवः संज्ञायाम् ३१६६। क्रव्यचिप्रच्छपायतस्तुकटमुजुश्रीणां दीघोंऽसंप्रमा- १८६. कर्तिर चर्षिदेवतयोः ३१६७। रणं च । \* ध्तिगमिजुहोतीनां हे च। \* जुहोतेर्दीर्घश्च। \* रणातेर्हस्वश्च। \* ध्यायतेः संप्रमारणं च। १७९. भुवः संज्ञान्तरयोः ३१५९। १८०. विप्रसंभ्यो डुसंज्ञायाम् ३१६०॥९। \* दुप्रकरणे मितद्वादिभ्य उपसंख्यानम् । १८१. धः कर्मणि इन् ३१६१। १८२. दाम्रीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतद-

शनहः करणे ३१६२।

१८४. अर्तिॡ्रघूसूखनसहचर इ**दः ३१**६५ । । १८७. बीतः क्तः ३०८८। १८८. मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च ३०८९। कर्मणि दिवापुःसर्वसत्सूबहुलमन्येष्वपि नन्वोः शमिति भञ्जभासधः कर्मण्यष्टौ। इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।

वृतीयः पादः ।

१. उणादयो बहुलम् ३१६९। २. भूतेऽपि इइयन्ते ३१७०। ३. भविष्यति गम्यादयः ३१७१।

गमी आगमी भावी प्रस्थायी प्रतिरोधी प्रति-योधी प्रतिबोधी प्रतियायी प्रतियोगी-एते गम्यादयः।

४. यावत्पुरानिपातयोर्छट् २७८३ ।

५. विभाषा कदाकर्ह्योः २७८४।

६. किंवृत्ते लिप्सायाम् २७८५।

७. लिप्स्यमानसिद्धौ च २७८६ ।

८. लोडर्थलक्षणे च २७८७।

९. लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके २७८८।

१०. तुमुन्ण्वुली कियायां कियार्थायाम्

११. भाववचनाश्च ३१८० ।

१२. अण्कर्मणि च ३१८१।

. १३. लट् शेषे च २१९३।

१. चरहितः पाठा भाष्ये ।

१४. ऌटः सद्वा ३१०७।

१५. अनद्यतने छुट् २१८५ |

१६. पदरुजविशस्पृशो घव ३१८२।

स्पृश उपतापे ।

१७. सृ स्थिरे ३१८३। \* ब्याधिमत्स्यबलेषु चेति वाच्यम् ।

१८. भावे ३१८४।

१९. अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् ३१८६। २०. परिमाणाच्यायां सर्वेभ्यः ३१९०॥१॥

\* दारजारी कर्तरि णिलुक् च।

२१. इङ्थ ३१९१।

अपादाने स्त्रियासुपसंक्यानस् तदन्तास वा कीष्।

शृवायुवर्णनिवृतेषु ।

२२. उपसर्गे रुव: ३१९२।

अ. ३. पा. ३.]

२३. समि युद्रुदुवः ३१९४। २४. श्रिणीभुवोऽनुपसर्गे ३१९५। २५. वौ क्षुश्रुवः ३१५६। २६. अवोदोर्नियः ३१९७। २७. प्रे द्रुस्तुसुवः ३१९८। २८. निरभ्योः पूल्वोः ३६९९। २९. उन्न्योर्भः ३२००। ३०. कृ धान्ये ३२०१। ३१. यहा समि स्तुवः ३२०२। ३२. प्रे स्नोऽयज्ञे ३२०३। ३३. प्रथने वावशब्दे ३२०४। ३४. छन्दोनाम्नि च ३२०५। ३५. उदि महः ३२०७। ३६. सिम सुष्टी ३२०८।

३७. परिन्योर्नीणोर्जूताभ्रेषयोः ३२०९। ३८. परावनुपात्यय इण: ३२१०। ३९. व्युपयोः शेतेः पर्याये ३२११। ४०. हस्तादाने चेरस्तेये ३२१२ ॥ २ ॥ ४१. निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्व कः ३२१३ ४२. सङ्के चानौत्तराधर्ये ३२१४। ४३. कर्मव्यतिहारे णच्छियाम् ३२१५। ४४. अभिविधौ भाव इतुण् ३२१८। ४५. आक्रोशेऽवन्योर्प्रहः ३२२० | ४६. प्रे लिप्सायाम् ३२२१। ४७. परी यही ३२२२। ४८. नौ वृ धान्ये ३२२३। ४९. उदि श्रयतियौतिपू दुवः ३२२४।

५०. विभाषाऽऽङि रुप्छुवोः ३२२५।
५१. अवे प्रहो वर्षप्रतिबन्धे ३२२६।
५२. प्रे विणजाम् ३२२७।
५३. रइमौ च ३२२८।
५४. वृणोतेराच्छादने ३२२९।
५५. परौ भुवोऽवज्ञाने ३२३०।
५६. एरच् ३२३१।
\* भवादीनामुपसंख्यानं नपुंसके कादिनिवृष्यर्थम्।
\* जवसवौ छन्दसि वक्तव्यौ।

क्विरण्योश्चोपसंख्यानम् ।
 क्वर्ये कविधानम् ।
 ५९. उपसर्गेऽदः ३२३५ ।

५८. प्रहबृद्दानिश्चिगमश्च ३२३४।

५७. ऋदोरप् ३२३२।

६०. नौणच ३२३७। ६१. व्यधजपोरनुपसर्गे ३२३८। ६२. स्वनहसोर्वा ३२३९। ६३. यम: समुपनिविषु च ३२४०। ६४. नौ गदनद्पठस्वनः ३२४१। ६५. कणो वीणायां च ३२४२। ६६. नित्यं पणः परिमाणे ३२४३। ६७. मदोऽनुपसर्गे ३२४४। ६८. प्रमदसंमदौ हर्षे ३२४५। ६९. समुदोरजः पशुषु ३२४६। ७०. अक्षेषु ग्लहः ३२४७। ७१. प्रजने सर्तेः ३२४८।

७२. ह्वः संप्रसारणं च न्यभ्यपविषु ३२४९

७३. आङि युद्धे ३२५०।

७४. निपानमाहावः ३२५१।

७५. भावेऽनुपसर्गस्य ३२५२।

७६. हनश्च वधः ३२५३।

७७. मूर्ती घनः ३२५४।

७८. अन्तर्घनो देशे ३२५५।

७९. अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च ३२५६ | ९३. कर्मण्यधिकरणे च ३२७१।

८०. उद्धनोऽत्याधानम् ३२५७

८१. अपघनोऽङ्गम् ३२५८।

८२. करणेऽयोविद्रुषु ३२५९।

८३. स्तम्बेक च ३२६०।

८४. परी घः ३२६१।

८५. उपन्न आश्रये ३२६३।

८६. सङ्घोद्धौ गणप्रशंसयोः ३२६४।

८७. निघो निमितम् ३२६५।

८८. डितः क्तिः ३२६६।

८९. ट्रितोऽथुच् ३२६७ ।

९०. यजयाचयतविच्छप्रच्छरश्लो नङ्३२६८

९१. खपो नन् ३२६९।

९२. उपसर्गे घोः किः ३२७०।

९४. स्त्रियांक्तिन् ३२७२ ।

\* निष्ठायां सेट इति वक्तब्यम्।

९५. स्थागापापचो भावे ३२७३।

\* श्रुयजीषिस्तुभ्यः करणे।

\* ग्लाम्लाज्याहाभ्यो नि:।

९६. मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः

३४२० ।

11 4 11

९८. ब्रज्जवजोर्भावे क्यप् ३२७५। ९९. संज्ञायां समजानिषदनिपतमनवि<sup>द्</sup>-षुञ्शीङ्भृविणः ३२७६।

१००. कुनः श च ३२७७

१०१. इच्छा ३२७८।

\* परिचर्यापरिसर्यामृगयाटाट्यानामुपसंख्यानम् ।

अगर्तेरकारो वा ।

१०२. अ प्रत्ययात् ३२७९। १०३. गुरोश्च हलः ३२८०।

निष्ठायां सेट इति वक्तव्यम् ।

१०४. षिद्भिदादिभ्योऽङ् ३२८१।

**४२**. ('भिदौ विदारणे' २९) ('छिदा द्वैधीकरणे' ३०) विदा। क्षिपा। ('गुहा गिर्योषध्योः' ३१) श्रदा।

१. एवं सर्वत्र धनुराकारान्तर्गतानि वार्तिकेष्वागतान्यपि 🛊 वर्णास्कारः ।

गणसूत्रवत् गणे पठितानि भवन्ति ।

मेधा गोधा। ('आरा शस्त्र्याम्' ३२) हारा। ('कारा बन्धने' ३३) क्षिया । ('तारा ज्योतिषि' ३४) ('घारा प्रपातने' ३५) रेखा चूडा पीडा वपा वसा मृजा। ('क्रपे: संप्रसारणं च' ३६)। कृपा । इति भिदादिः ॥

\* क्रवेः संप्रसारणं च।

१०५. चिन्तिपूजिकथिकुन्बिचर्चश्च ३२८२।

१०६. आतस्रोपसर्गे ३२८३।

१०७. ण्यासश्रन्थो युच ३२८४।

भ घट्टिवन्दिविदिभ्यश्चेति वाच्यम् ।

\* इषेरनिच्छार्थस्य । \* परेर्वा।

१०८. रोगाख्यायां ण्वुल्बहुलम् ३२८५।

\* धात्वर्थनिर्देशे ण्वुल्।

इक्टितपौ धातुनिर्देशे ।

\* रादिफः।

```
* मत्वर्थाच्छः ।
# हणजादिभ्यः ।
* इञ् वपादिभ्यः।
इःकृष्यादिभ्यः ।
* संपदादिम्यः किप्।
  ४३. (बा २२३३)। संपद् विपद् आपद् प्रति-
पद परिषद्-एते संपदादयः॥
 १०९. संज्ञायाम् ३२८६।
 ११०. विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरिक्च ३२८७
 १११. पर्यायाईणोत्पत्तिषु ण्वुच् ३२८८।
 ११२. आक्रोशे नञ्यनिः ३२८९।
 ११३. कृत्यल्युटो बहुलम् २८४१।
 ११४. नपुंसके भावे क्तः ३०९०।
 ११५. ल्युट्च ३२९०।
```

```
११६. कर्माण च येन संस्पर्शात्कर्तुः शरीर-
        सुखम् ३२९१।
 ११७. करणाधिकरणयोश्च ३२९३।
 ११८. पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ३२९६।
 ११९. गोचरसंचरवहब्रजब्यजापणनिगमाश्च
                              ३२९८ ।
 १२०. अवे तृस्तोर्घन् ३२९९
 १२१. हल्रश्च ३३००।

    धिक्वधाववहाराधारावायानामुपसंख्यानम् ।

 १२२. अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च ३३०१।
 १२३. उदङ्कोऽनुदके ३३०२।
 १२४. जालमानायः ३३०३।
 १२५. खनो घ च ३३०४।
  वनेर्डडरेकेकबका वाच्याः।
```

१२६. ईषद्:सुषु कृच्छाकृच्छार्थेषु खल् ३३०५ । १२७. कर्तृकर्मणोश्च भूकुञोः ३३०८। कर्तकर्मणोइच्ड्यर्थयोरिति वाच्यस् । १२८. आतो युच ३३०९। १२९. छन्दसि गत्यर्थेभ्यः ३४२१। १३०. अन्येभ्योऽपि दृश्यते ३४२२। भाषायां शासियुधिदृशिधृषिमृषिभ्यो युज्वाच्यः । १३१. वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा २७८९ १३२. आशंसायां भूतवच २७९०। १३३. क्षिप्रवचने ऌट् २७९१। १३४. आशंमावचने लिङ् २७९२ । १३५. नानद्यतनवत्क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः

२७९३ ।

१३६. भविष्यति मर्यादावचनेऽवरस्मिन् २७९४ । १३७. कालविभागे चानहोरात्राणाम् २७९५ १३८. परस्मिन्विभाषा २७९६। १३९. लिङ्निमित्ते लङ् क्रियातिपत्तौ२२२९ १४०. भूते च २७९७ १४१. वोताप्योः २७९८। १४२. गर्हायां लडपिजात्वोः २७९९। १४३. विभाषा कथमि लिङ् च २८०० I १४४. किंवृत्ते लिङ्खटौ २८०१। १४५. अनवक्लप्यमर्षयोरिकंवृत्तेऽपि २८०२ १४६. किंकिलास्यर्थेषु ऌट् २८०३। १४७. जातुयदोर्लिङ् २८०४। \* यदायद्योरूपसंख्यानम् ।

१४८. यचयत्रयोः २८०५ ।
१४९. गर्हायां च २८०६ ।
१५०. चित्रीकरणे च २८०७ |
१५१. शेषे ऌडयदौ २८०८ ।
१५२. उताप्योः समर्थयोर्लिङ् २८०९ ।
१५३. कामप्रवेदनेऽकचिति २८१० ।
१५४. संभावनेऽलमिति चेत्सिद्धाप्रयोगे
२८११ |
१५५. विभाषा धातौ संभावनवचनेऽयदि
१५६. हेतुहेतुमतोर्लिङ् २८१३ । [२८१२

१५५. विभाषा धातौ संभावनवचनेऽद १५६. हेतुहेतुमतोर्लिङ् २८१३ । [२८ १५७. इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ २८१४ । \* कामप्रवेदन इति वक्तन्यम् । १५८. समानकर्तृकेषु तुमुन् ३१७६ । १५९. लिङ् च २८१५ ।

१६०. इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने २८१६ 11611 १६१. विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट्रसंप्रश्न-प्रार्थनेषु लिङ् २२०८। १६२. लोट्च २१९४। १६३. प्रेषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च २८१७ १६४. लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके २८१८। १६५. समे लोट् २८१९। १६६. अधीष्टे च २८२०। १६७. कालसमयवेलासु तुमुन् ३१७९। १६८. लिङचिद २८२१। १६९. अर्हे कुत्यतृचश्च २८२२। १७०. आवश्यकाधमण्ययोणिनिः ३३११।

१७१. कुत्याश्च ३३१२।

१७२. शकि लिङ्च २८३३। १७३. आशिषि लिङ्लोटौ २१९५। १७४. क्तिच्को च संज्ञायाम् ३३१३। १७५. माङि छुङ् २२१९। १७६. स्मोत्तरे लङ्च २२२०॥ उणादय इङो निवासव्यधजपोरपघन इच्छा हलश्च वोताप्योर्विधिषोडश ॥ इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः।

## चतुर्थः पादः ।

१. धातुसंबन्धे प्रत्ययाः २८२४। २. कियासमभिहारे लोट् लोटो हिस्ती | १३. ईश्वरे तोसुन्कसुनी १४४०। वा च तध्वमोः २८२५।

३. समुचयेऽन्यतरस्याम् २८२६ । ४. यथाविध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् २८२७। ५. समुचये सामान्यवचनस्य २८२८। ६. छन्दसि लुङ्लङ्लिटः ३४२३। ७. लिङ्थें लेट् ३४२४। ८. उपसंवादाशङ्कयोश्च ३४३१।

९. तुमर्थे सेसेनसेऽसेन्क्सेकसेनध्येअध्ये-न्कध्यैकध्यैन्शध्यैशध्यैन्तवैतवेङ्तवेनः

३४३६। १०. प्रये रोहिष्ये अव्यथिष्ये ३४३७।

११. दशे विख्ये च ३४३८।

१२. शर्कि णमुल्कमुळी ३४३९।

१४. कृत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः ३४४१।

१५. अवचक्षे च ३४४२। १६. भावलक्षणे खेण्क्रज्वदिचरिद्वतमिजनि-भ्यस्तोस्रन् ३४४३। १७. सृपितृदो: कसुन् ३४४४। [३३१६ १८. अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा १९. उदीचां माङो व्यतीहारे ३३१७। २०. परावरयोगे च ३३१९ ॥ १॥ २१. समानकर्तृकयोः पूर्वकाले ३३२०। २२. आभीक्ष्ण्ये णमुल्च ३३४३। २३. न यद्यनाकाङ्के ३३४४। २४. विभाषाऽप्रेप्रथमपूर्वेषु ३३४५ । २५. कर्मण्याक्रोशे कुन: खमुन् ३३४६। ३५. हस्ते वर्तिप्रहो: ३३६०। २६. स्वादुमि णमुळ् ३३४७। [३३४८ २७. अन्यथैवंकथमित्यंसु सिद्धाप्रयोगस्रोत् । ४१. अधिकरणे बन्धः ३३६२।

२८. यथातथयोरसूयाप्रतिवचने ३३४९। २९. कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये ३३५०। ३०. यावति विन्दजीवोः ३३५१। ३१. चर्मोदरयो: पूरे: ३३५२। [३३५३ ३२. वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम ३३. चेले कोपेः ३३५४। ३४. निमूलसमूलयोः कषः ३३५५। ३५. शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिषः ३३५६। ३६. समूलाकृतजीवेषु हन्कुञ्महः ३३५७। ३७. करणे हन: ३३५८। ३८. स्नेहने पिषः ३३५९। ४०. स्वे पुषः ३३६१।

४२. संझायाम् ३३६३। ४३. कत्रीजीवपुरुषयोर्नशिवहोः ३३६४। ४४. ऊर्ध्वे शुषिपूरोः ३३६५। ४५. उपमाने कर्मणि च ३३६६। ४६. कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः ३३६७। ४७. उपदंशस्तृतीयायाम् ३३६८ I ४८. हिंसार्थीनां च समानकर्मकाणाम् ३३६९ ४९. सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः ३३७०। ५०. समासत्तौ ३३७१। ५१. प्रमाणे च ३३७२। ५२. अपादाने परीप्सायाम् ३३७३ । ५३. द्वितीयायां च ३३७४। ५४. स्वाङ्गेऽध्रवे ३३७६। ५५. परिक्विदयमाने च ३३७७।

५६. विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्य-मानयोः ३३७८। ५७. अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु ३३७९ ५८. नाम्न्यादिशिषहोः ३३८०। ५९. अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने कुनः क्ता-णमुलौ ३३८१। ६०. तिर्यच्यपवर्गे ३३८२। ॥३॥ ६१. स्वाङ्गे तस्प्रत्यये क्रभ्वोः ३३८३। ६२. नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थे ३३८४। ६३. तृष्णीमि भुवः ३३८५। ६४. अन्बच्यानुलोम्ये ३३८६। ६५. शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहाहास्त्य-र्थेषु तुमुन् ३१७७। ६६. पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु ३१७८ ।

- ६७. कर्तरि कृत् २८३२।
- ६८. भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याष्ट्रा-व्यापात्या वा २८९४। [२१५२
- ६९. लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः
- ७०. तयोरेव क्रुत्यक्तखलर्थाः २८३३। ७१. आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च ३०५३।
- ७२. गत्यर्थाकर्मकिश्चिपशीङ्खासवसजनहरू-
  - जीर्यतिभ्यश्च ३०८६।
- ७३. दाशगोन्नौ संप्रदाने ३१७२।
- ७४. भीमादयोऽपादाने ३१७३।
- ४४. भीम भीष्म भयानक वहचर (वह चरु) प्रस्कन्दन प्रतपन (प्रपतन) समुद्र ख़ुव स्नक् वृष्टि (दृष्टि) रक्षः संकश्चक (शङ्क ग्रुक) मूर्ख खलति—आकृतिगणी-ऽयम् ॥ इति भीमाविः ॥

- ७५. ताभ्यामन्यत्रोणाद्यः ३१७४।
- ७६. क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यवसाना-र्थेभ्यः ३०८७।
- ७७. लस्य २१५३।
- ७८. तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस्तातांझथासा-थांघ्वमिडुहिमहिङ् २१५४।
- ७९. टित आत्मनेपदानां टेरे २२३३।
- ८०. थासः से २२३६ ॥ ४ ॥
- ८१. लिटस्तझयोरेशिरेच् २२४१।
- ८२. परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः
- ८३. विदो लटो वा २४६४ | [२१७३
- ८४. ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः२४५०
- ८५. लोटो लङ्कत् २१९८।
- ८६. एकः २१९६ |

८७. सेर्ह्यपिच २२०१। ८८. वा छन्दासि ३५५२। ८९. मेर्निः २२०३। ९०. आमेतः २२५१। ९१. सवाभ्यां वामी २२५२। ९२. आडुत्तमस्य पिच २२०४ | ९३. एत ऐ २२५३। ९४. लेटोऽडाटौ ३४२७। ९५. आत ऐ ३४२९। ९६. बैनोऽन्यत्र ३४३०। ९७. इतश्च लोपः परस्भैपदेषु ३४२६ । ९८. स उत्तमस्य ३४२८ | ९९. नित्यं ङितः २२००।

१०१. तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः २१९९। १०२. लिङः सीयुट् २२५५। १०३. यासुट्परस्मैपदेषूदात्तो ङिच २२०९। १०४. किदाशिषि २२१६। १०५. झस्य रन् २२५६। १०६. इटोऽत २२५७। १०७. सुट् तिथोः २२१०। १०८. झेर्जुस् २२१३। १०९. सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च २२२६। ११०. आतः २२२७ / १११. लङः शाकटायनस्यैव २४६३। ११२. द्विषश्च २४३५। ११३. तिङ्शित्सार्वधातुकम् २१६६। १००, इतअब २२०७ ॥ ५ ॥ | ११४. आर्धधातुकं शेषः २१८७।

११५. लिट्च २१७२।

११६. लिङाशिषि २२१५।

११७. छन्दस्युभयथा ३४३५।

धातुसंबन्धे समानाधिकरणे खाङ्गे लिटस्तस्थस्थमिपां सप्तदश ॥

इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्च ।

# ॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥

#### प्रथमः पादः

- १. इ-चाप्प्रातिपदिकात् १८२।
- २. खोजसमीट्छष्टाभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङ- ४. अजाद्यतष्टाप् ४५४।
- ३. स्त्रियाम् ४५३ ।

  - सिभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङयोस्सप् १८३ ४५. अजा एडका कोकिला चटका अश्वा मृषिका

बाला होडा पाका वत्सा मन्ता विलाता पूर्वीपिहाणा 🛪 बहुलं छन्दिस । (पूर्वोपहाणा) अपरापहाणा । ('संभैस्नाजिनशणिपण्डेभ्यः 🕸 बहुवीहौ वा।

फलात्' ३७) ('सैंदच्काण्डप्रान्तशतैकेम्यः पुष्पात्' ३८)

('श्रदा चामहत्पूर्वा जातिः' ३९) कुत्रा उष्णिहा देवविशा। ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा पुंथोगेऽपि । (मूलौजनः' ४०) दंष्ट्रा । ('त्रिफला त्र्यनीका द्विगौ' ४१)—एते ऽजादयः

\* शहा चामहत्पूर्वा जातिः।

५. ऋनेभ्यो ङीप ३०६।

६. उगितश्च ४५५।

भ्रातोक्तितः प्रतिषेधः ।

\* अञ्चतेश्चोपसंख्यानम्।

७. बनोरच ४५६।

\* वनो न इश इति वक्तब्यम्।

१-२-३. 'अजादिषु पाठ इदानींतनः' इति 'पाककर्ण' \* नम्स्नजीकक्ष्युंस्तरुणतल्लुनानामुपसंख्यानम् ।

(४-१-६४) सूत्रे कैयटः ।

८. पादोऽन्यतरस्याम् ४५७।

९. टाबृचि ४५८।

१०. न षट्खस्नादिभ्यः ३०८।

**४६. स्वस् दु**हितृ ननान्ह यातृ मातृ तिसे चतस

इति खम्नादिः॥ ११. मनः ४५९।

१२. अनो बहुत्रीहेः ४६०।

१३. डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् ४६१।

१४. अनुपसर्जनात् ४६९।

१५. टिड्ढाणञ्द्वयसज्द्रघ्रञ्मात्रच्तयप्ठक्ठ-

ञ्कञ्करपः ४७०।

१. अनयोरत्र पाठोऽप्रामाणिकः ।

१६. यवश्च ४७१।

\* आपत्यप्रहणं कर्तब्यम् ।

१७. प्राचां ष्फ ताद्धितः ४७३।

\* आसुरेरुपसंख्यानम्।

१८. सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः ४७६।

१९. कौरव्यमाण्डुकाभ्यां च ४७७।

२०. वयसि प्रथमे ४७८। ॥१॥

\* वयस्यचरम इति वाच्यम्।

२१. द्विगोः ४७९।

२२. अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलाकि ४८०।

२३. काण्डान्तात्क्षेत्रे ४८१। २४. पुरुषात्प्रमाणेऽन्यतरस्याम् ४८२। २५. बहुत्रीहेरूथसो ङीप् ४८४। २६. संख्याव्ययादेर्ङीप् ४८५।

२७. दामहायनान्ताच ४८६।

वयोवाचकस्यैव हायनशब्दस्य ङीप् णस्वं चेष्यते ।

२८. अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् ४६२।

२५. नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः ४८७।

३०. केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्य-कृतसुमङ्गलभेषजाच ४८८।

३१. रात्रेश्चाजसौ ३४४५।

अजमादिदिवति वक्तव्यम् ।

३२. अन्तर्वस्पतिवतोर्नुक् ४८९।

\* अन्तर्वःपतिवदिति गर्भभर्तृसंयोगे।

३३. पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ४९०।

३४. विभाषा सपूर्वस्य ४९१।

३५. नित्यं सपत्न्यादिषु ४९२।

৬৬. समान एक बीर पिण्ड श्व (शिरी) পানূ भद्र पुत्र दासाच्छन्दसि ॥ इति समानादिः ॥

३६. पूतकतोरै च ४९३।

३७. वृषाकप्यप्रिकुसितकुसिदानामुदात्तः

३८. मनोरौ वा ४९५।

ि४९४

३९. वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः ४९६ ।

\* असितपिकतयोर्ने।

\* छन्दसि क्रमेके।

\* पिशक्कादुपसंख्यानम्।

४०. अन्यतो ङीष् ४९७

11 7 11

४१. षिद्गौरादिभ्यश्च ४९८।

४८. गौर मत्स्य मसुष्य श्रन्न पिन्नल हय गवय सुक्रय ऋष्य [पुट तूण] हुण होण हरिण कोकण (काकण) पटर उणक [आमल] आमलक कुवल बिम्ब बदर फर्क-रक (कर्कर) तकीर शकीर पुष्कर शिखण्ड सलद शष्क-

ण्ड सनन्द सुषम सुषव अलिन्द गडुल षाण्डश आहक आनन्द आश्वत्थ स्पाट आखक (आपिक्क) शष्कुल सूर्य (सूर्म । शूर्प सूच यूष (पूष) यूथ सूप मेथ बल्लक धातक सलक मालक मौलत साल्वक वेतस वृक्ष (वृस) अतस [उभय] मृत्र मह मठ छेद पेश मेद श्वन् तक्षन अनद्धही अनडाही । 'एषण: करणे' ४२ । देह देहल काकादन गवादन तेजन रजन लवण औद्राहमानि (आद्राहमानि) गौतम (गोतम) पारक] अयस्थूण (अयःस्थूण) भौरिकि मौलिकि भौलिकि यान मध आलम्ब आलाजि आलाजि भालक्षि केवाल आपक आरट नट टोट नोट मूलाट शातन [पोतन] पातन पाठन (पानठ) आस्तरण अधि-करण अधिकार अप्रहायणी (आप्रहायणी) प्रखबरोहिणी [सेचन] 'सुमङ्गल्एतंज्ञायाव्' ४३ । अण्डर सुन्दर मण्डल मन्थर मङ्गल पट पिण्ट [षण्ड] उर्द शुर्द शम सूद औड (आई) हद (हद) पाण्ड [भाण्डल] भाण्ड (लोह।ण्ड) कदर कन्दर कदल तरुण तल्लन कस्माप बृहत् महत् (सोम) सौधर्म। 'रोहिणी नक्षत्रे' ४४। 'रेवती नक्षत्रे' ४५ । विकल निष्कल पुष्कल । 'कटा-च्छ्रोणिवचने' ४६ । 'पिप्पल्यादयश्च' ४७ । पिप्पली हरितकी (हरीनकी) कोशातकी शमी वरी शरी पृथिवी कोष्टु मातामह पितामह—हति गौरादिः ॥

४२. जानपद्कुण्डगोणस्थलभाजनागकालनी-लकुशकासुककबराद्वृत्त्यमत्रावपनाकु-त्रिमाश्राणास्थील्यवर्णनाच्छादनायो-विकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु ५००।

- 🕝 नीलादोषधौ प्राणिनि च ।
- \* संज्ञायां वा।

४३. शोणात्प्राचाम् ५०१।

४४. बोतो गुणवचनात् ५०२।

- गुणवचनात् कीबाच्दात्तार्थम् ।
- \* खरुसंयोगोपधास ।

४५. बहादिभ्यञ्च ५०३।

४९. वहु पद्धति अञ्चित अङ्गित अंदित शकि (शकित)। 'शक्तिः शक्ते' ४८। शारि वारि राति राधि (शिक्षि) अहि कपि यष्टि मुनि। 'इतः। प्राण्यज्ञात्' ४९। 'कृदिकारादिक्तनः' ५०। 'सर्वतोऽक्तिज्ञथोदिस्कें ' ५१। चण्ड अराल कृपण कमल विकट विशाल विशङ्कट भरुज भ्वा । चन्द्रभागाज्ञयाम्' ५२। (चन्द्रभागा नद्याम्)। कल्याण उदार पुराण अहन् कोड नख खुर शिखा बाल शफ गुद्द—आकृतिगणोऽयम्॥ तेन। भग गल राग इस्रादि। इति बह्वाद्यः॥

४६. नित्यं छन्दसि ३४४६ ।

४७. सुबश्च ३४४७।

४८. पुंयोगादास्यायाम् ५०४।

- \* पालका**न्तान्त**।
- \* सूर्याद्देवतायां चाप्।

४९. इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययब-यवनमातुङाचार्याणामातुक् ५०५।

```
। हिमारण्ययोमहत्त्वे ।
```

- : यवाद्दोषे ।
- । यवनालिप्याम् ।
- <sub>ः</sub> मातुलोपाध्याययोरानुग्वा ।
- । मुद्रलाच्छन्दसि लिखा।
- ः आचार्यादणस्वं च।
- ः अर्यक्षत्रियाभ्यां वा ।
- ५०. क्रीतात्करणपूर्वात् ५०६।
- ५१. क्तादल्पाख्यायाम् ५०७।
- ५२. बहुत्रीहेश्चान्तोदात्तात् ५०८ ।
- ः जातान्तास ।
- ः पाणिगृहीती भार्यायाम् ।
- 🖟 बहुलं संज्ञाच्छन्दसो: ।
- ः अन्तोदासादबहुनव्सुकालसुखादिपूर्वात् ।
- । जातिपूर्वादिति वक्तव्यम्।
- ५३. अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा ५०९।

५४. स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात् ५१०।

५५. नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच५११

- \* पुच्छाच।
- \* कंबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्।
- उपमानात्पक्षाच पुरुछाच ।

५६. न ऋोडादिबह्वचः ५१२।

५०. कोड नख खुर गोखा उखा शिखा बाल शप

गुद-आकृतिगणांऽयम् ॥ इति क्रोडाद्यः ॥

५७. सहनञ्जिद्यमानपूर्वीच ५१३ ।

५८. नखमुखात्संज्ञायाम् ५१४।

५९. दीर्घजिह्वी च च्छन्दसि ३४४८।

६०. दिक्पूर्वपदान्ङीप् ५१५ ॥ ३।

६१. वाहः ५१६।

६२. सरूयशिश्वीति भाषायाम् ५१७।

६३. जातेरस्रीविपयादयोपधात् ५१८।

श्रेषधप्रतिषेधे गवयहयसुक्यमनुष्यमत्स्थानामप्रति षेधः ।

६४. पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाश्च

५१९ ।

सद्स्काण्डप्रान्तशतैकेभ्यः पुष्पाध्यतिषेधः ।

\* संभक्षाजिनशणपिण्डेभ्यः फलात् ।

\* मूलान्ननः।

\* श्वेताच ।

६५. इतो मनुष्यजातेः ५२०।

६६. ऊङ्कुतः ५२१।

अप्राणिजातेश्चारज्ज्वादीनासुपसंख्यानस् ।
 ६७. बाह्वन्तात्संज्ञायाम् ५२२ ।

६८. पङ्गोश्च ५२३।

श्रेकुरस्योकाराकारलोपश्र ।

१. इदमप्रामाणिकम् ।

६९. ऊरूत्तरपदादौपम्ये ५२४।

७०. संहितशफलक्षणवामादेश्च ५२५।

\* सहितसहाभ्यां चेति वक्तब्यम्।

७१. कदुकमण्डल्वोदछन्दसि ३४४९।

गुग्गुलुमधुजतुपतयाल्क्सामिति वक्तव्यम् ।

७२. संज्ञायाम् ५२६।

७३. शार्करवाद्यञो ङीन् ५२७।

५१. शार्करव कापटव गौग्गुलव ब्राह्मण वेद गौतम कामण्डलेय ब्राह्मणकृतेय (आनिचेय) आनिधेय आशो-केय वास्त्यायन मीजायन कैकस काप्य (काव्य) शैक्य

एहि पर्येहि आश्मरध्य औदपान अराल चण्डाल वतण्ड 'भागवद्रौरिमतोः संज्ञायां घादिषु नित्यं हस्वार्थम्' ५३ ।

'नृनरयोर्शृद्धिश्च' ५४ । **इति शार्क्नरवादिः ॥** 

७४. यङ्खाप् ५२८।

\* षाद्यअश्चाप् वक्तडयः।

७५. आवट्याच ५२९।

७६. तद्धिताः ५३०।

७७. यूनस्तिः ५३१।

**ि**११९८

७९. गोत्रावयवात् ११९९।

८०. क्रोड्यादिभ्यश्च १२०० 11 8 11

५२. क्रौडि लाडि व्याडि आपिशलि आपिक्षिति चौपयत चैटयत (वैटयत) सैकयत वैल्वयत सौधातिक 'स्त युवत्याम्' ५५ । 'भोज क्षत्रिये' ५६ । यौतिक कौटि भौरिक भौलिक [शाल्मलि] शालास्थलि कापिष्ठलि गौकक्ष्य-इति ऋौड्यादिः॥

८१. दैवयकिशौचिवृक्षिसात्मप्रिकाण्डेविद्धि-भ्योऽन्यतरस्याम् १२०१।

८२. समर्थानां प्रथमाद्वा १०७२।

८३. प्राग्दीव्यतोऽण् १०७३।

८४. अश्वपत्यादिभ्यश्च १०७४।

५३. अश्वपति (ज्ञानपति) शतपति धनपति गण-७८. अणिकोरनार्षयोगुरूपोत्तमयो: ब्यङ्गोत्रे पति [स्थानपति यज्ञपति] राष्ट्रपति कुलपति गृहपति (पशुपति) धान्यपति धन्वपति (बन्धुपति धर्मपति)सभा-पति प्राणपति क्षेत्रपति—इत्यश्वपत्यादिः ॥

८५. दिखदिखादिखपत्युत्तरपदाण्ण्य:१०७७

वाङ्मतिपितृमतां छन्दस्युपसंख्यानम् ।

\* यमाचेति काशिकायाम्।

\* पृथिव्या जाजौ।

\* देवाद्यअञी।

बहिषष्टिलोपो यञ्च ईकक च।

\* ईकज् छन्दाभि।

\* स्थाम्रोऽकारः।

कोम्नोऽपत्येषु बहुष्त्रकारो वक्तव्यः ।

गोरजादिप्रसङ्गे यत् ।

८६. उत्सादिभ्योऽच् १०७८।

५४. उत्स उदपान विकर विनद महानद महान स महाप्राण तरुण तञ्जन। बष्कयासे । पृथिवी (धेनु) पिक्क जगती त्रिष्टुप् अनुष्टुप् जनपद भरत उशीनर प्रीध्म पीलकुण। 'उदस्थान देशे' ५७। पृषदंश भलकीय रथन्तर मध्यंदिन बृहत् महत् सत्त्वत् कुरु पन्नाल इन्द्रा-बसान उष्णिह् ककुभ् सुवर्ण देव। 'प्रीध्मादच्छन्दसि' ५८—इत्युत्सादिः॥

- ८७. स्त्रीपुंसाभ्यां नब्स्नस्त्री भवनात् १०७९
- ८८. द्विगोर्छगनपत्ये १०८०।
- ८९. गोत्रेऽछुगचि १०८१।
- ५०. यूनि छुक् १०८३।
- ९१. फिक्फिबोरन्यतरस्याम् १०८७।
- ९२. तस्यापत्यम् १०८८ ।
- ९३, एको गोत्रे १०९३।

९४. गोत्नाचून्यस्त्रियाम् १०९४।

९५. अत इच् १०९५।

९६. बाह्वादिभ्यश्च १०९६।

५५. बाहु उपबाहु उपवाकु निवाकु शिवाकु वटाकु उपनिन्दु (उपविन्दु) वृषली वृकला चुडा बलाका मूषिका कुशला भगला (छगला) ध्रुवका [धुवका] सुमित्रा दुर्भित्रा पुष्करसद् अनुहरत् देवशर्मन् अभिशर्मन् [भद्रशर्मन् सुशर्मन् ] कुनामन् (सुनामन् ) पश्चन् सप्तन् अष्टन् । 'अभितौजसः सलोपश्च' ५९। ध्रुधावत् उदञ्च शिरस माष शराविन् मरीची क्षेमगृद्धिन् शृक्कलतोदिन् खरना-दिन् नगरमर्दिन् प्राकारमर्दिन् लोमन् अजीगर्त कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुन साम्ब गद प्रयुन्न राम [उदह्व] । 'उद्कः संज्ञायाम्' ६० । 'संभूयोऽम्भसोः सलोपश्च' ६१--आकृतिगणोऽयम् ॥ तेन । सात्वाकः जाहिः ऐन्दर्शार्मः आजधेनविः इत्यादि । इति बाह्यादयः॥ ९७. सुधातुरकङ् च १०९७।

\* व्यासवरुडनिषादचण्डालिबिम्बानां चेति वक्तव्यम् । ९८. गोत्रे कुञ्जादिभ्यइचफञ् १०९९ । ५६. कुञ्ज ब्रध्न शक्ष भस्मन् गण लोमन् शठ शाक शुण्डा ग्रुभ विपाश् स्कन्द स्कम्भ-इति कुञ्जादिः ॥

९९. नडादिभ्यः फक् ११०१।

५७. नड चर (वर) बक मुझ इतिक इतिश उपक (एक) लमक। 'शलहु शलहुं च' ६२। सप्तल वाजप्य तिक। 'अभिशमंन्यृषगणे' ६३। प्राण नर सायक दाम मित्र द्वीप पिक्तर पिक्तल किक्कर किक्कल (कातर) कातल काश्यप (क्श्यप) काश्य काल्य (काव्य) अज अमुख्य (अमुख्य)। कृष्णरणी बाह्मणवासिष्ठे' ६४। अमित्र लिगु चित्र कुमार। 'कोष्टु कोष्टं च' ६५। लोह दुर्ग सम्भ शिशपा अप्र तृण शकट सुमनस् सुमत मिमत कृष् जलंधर अध्यर सुगंधर हंसक दण्डिन् हस्तिन् [पिण्ड] पश्चाल चमसिन् सुकृत्य स्थिरक बाह्मण चटक बदर अश्वल खरप लक्क इन्ध अस्र कामुक ब्रह्मदत्त उदु-म्बर बोण अलोह दण्डप — इति नडादिः॥

१००. हरितादिभ्योऽनः ११०२ ॥ ५ ॥ १०१. यनिन्नोश्च ११०३ । [११०४ १०२. शरद्वच्छुनकदर्भाद्भगुवत्सामायणेषु १०३. द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्११०५ १०४. अनुष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽन्य११०६

५८. बिद उर्व कश्यप कुशिक भरद्वाज उपमन्यु किलात कन्दर्प (किंदर्भ) विश्वानर ऋषिषण (ऋष्टिषण) ऋतभाग हर्यश्व प्रियक आपस्तम्ब कूचनार शरद्वत् श्रुनक ( श्रुनक् ) धेनु गोपवन शिम्रु बिन्दु [भोगक] भाजन [शमिक] अश्वावतान श्यामाक श्यामक [श्यावली श्यापण हरित किंदास बह्यन्क अर्कजूष (अर्कलूष) बध्योग विग्णु बृद्ध प्रतिबोध रचित रथीतर (रथन्तर) गविष्ठिर निषाद [शबर अलम] मठर (मृडाकु) सृपाकु मृदु पुनर्भू पुत्र दुहितृ ननान्द । 'परस्त्री परशुं च' ६६ । इति बिदादिः ॥

१०५. गर्गादिभ्यो यब् ११०७।

५९. गर्ग वत्स । 'बाजासे' ६७ । संकृति अज

•याघ्रपात् विदभृत् प्राचीनयोग [अगस्ति] पुलस्ति चमस रेभ अभिवेश शह शट शक एक धूम अवट मनस धनज्ञय वृक्ष विश्वावसु जरमाण लोहित शंसित बभ्र वल्गु मण्डु गण्डु शङ्क लिगु गुह्छ मन्तु मह्श्रु अलिगु जिगीषु मनु तन्तु मनायी सूनु कथक कन्थक ऋक्ष तृक्ष (बृक्ष) [तनु] तरुक्ष तल्लक्ष तण्ड वतण्ड कपिकत (कपि कत) कुरुकत अनडुह् कण्व शकल गोकक्ष अगस्त्य कण्डिनी यज्ञवल्क पर्णवल्क अभयजात विरोहित वृषगण रहुगण शण्डिल वर्णक (चणक) चुलुक मुद्रल मुसल जमदमि पराशर जतूकर्ण (जातूकर्ण) महित मन्त्रित अरमरथ शर्कराक्ष पृतिमाष स्थूरा अदरक (अररक) एलाक पिन्नल कृष्ण (लो) गोलन्द उल्लेक तितिक्ष भिषज (भिषज्) [भिष्णज] भडित भण्डित दल्भ चेकित चिकि-त्सित देवह इन्द्रह एकछ पिप्पछ बृहदमि [सुलोहिन्] स्रक्षामिन् उक्थ कुटीयु-इति गर्गादिः॥

१०६. मधुबञ्जोब्रीह्मणकौशिकयोः ११०९। १०७. कपिबोधादाङ्गिरसे १११०। १०८. वतण्डाश्व ११११। १०९. छक्कियाम् १११२। ११०. अश्वादिभ्यः फञ् १११३।

१११. भगीत्रैगर्ते १११४।

११२. शिवादिभ्योऽण् १११५।

६१. शिव प्रोष्ठ प्रोष्ठिक चण्ड जम्भ भूरि दण्ड कुठार ककुभ् (ककुभा) अनभिम्लान कोहित सुख मनिध मुनि ककुतस्थ कहोड कोहड कहूय कह्य रोध कपिञ्चल (कुपिजल) खजन वतण्ड तृणकर्ण श्रीरहद जलहद परिल [पथिक] पिष्ट हैहय (पार्षिका) गोपिका कपिलिका जटि-लिका बधिरिका मजीरक (मजिरक) वृष्णिक खजार खंडाल (कर्मार) रेख लेखें आलेखन विश्रवण रवण वर्तनाक्ष प्रीवाक्ष (विटप पिटक) पिटाक तृक्षाक नभाक ऊर्णनाभ जरत्कारु (पृथा उत्क्षेप) पुरोहितिका सुरोहि-तिका सुरोहिका आर्यश्वेत (अर्यश्वेत) सुपिष्ट मसुरकर्ण मय्रकर्ण (खर्जुरकर्ण) कदूरक तक्षन् ऋष्टिषेण गङ्गा विपाश यस्क लहा इहा अयस्थूण तृणकर्ण (तृण कर्ण) पर्ण भलन्दन विरूपाक्ष भूमि इला सपत्नी। 'द्यचो नद्याः' ७२। 'त्रिवेणी त्रिवणं च' ७३। इति शिवादिः॥ आकृतिगणः ॥

११३. अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिका-भ्यः १११६ ।

११४. ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च १११७।

११५. मातुरुत्संख्यासंभद्रपूर्वायाः १११८।

११६. कन्यायाः कनीन च १११९।

११७. विकर्णशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु

११८. पीलाया वा ११२१। [११२०

११९. ढक्च मण्डूकात् ११२२ |

१२०. स्त्रीभ्यो ढक् ११२३ ॥ ६॥

१२१. द्याचः ११२४।

१२२. इतश्चानिञः ११२५।

१२३. शुभ्रादिभ्यश्च ११२६।

६२. গুপ্স विष्ट पुर (विष्टपुर) ब्रह्मकृत शतद्वार शलाथल शलाकाश्रू लेखाश्रू (लेखाश्र) विकसा (विकास) रोहिणी रुक्मिणी धर्मिणी दिश शासूक अजबस्ति शकंधि विमात विधवा ग्रुक विश देवतर शकुनि ग्रुक उप ज्ञातल (शतल) बन्धकी सकण्डु विश्नि अतिथि गोदन्त कुशाम्ब मक्षु शाताहर पवष्रिक सुनामन । 'लक्ष्मण-इयामयोर्वासिष्ठे' ७४। गोधा कृकलास अणीब प्रवाहण भरत (भारत) भरम मृकण्डु कर्पूर इतर अन्यतर आलीढ मुदन्त सुदक्ष सुवक्षम् सुदामन् कद् तुद अकशाय क्रमारिका कठारिका किशोरिका अम्बिका जिह्याशिन् परिधि वायुदत्त शकल शलाका खडूर कुबेरिका अशोका गन्धपिङ्गला खडोन्मत्ता अनुदृष्टिन् (अनुदृष्टि) जरतिन बलीवर्दिन् विप्र वीज जीव श्वन् अश्मन् अश्व अजिर ॥ इति श्रभ्रादिः॥ आकृतिगणः॥ १२४. विकर्णकुषीतकात्काइयपे ११२७ ।

१२५. भ्रुवो बुक्च ११२८। १२६. कल्याण्यादीनामिनङ्च ११३१। ६३. कल्याणी झुमगा दुर्भगा बन्धकी अनुदृष्ट अनुस्रति (अनुस्रष्टि) जरती बलीवर्दी ज्येष्ठा कनिष्ठ। मध्यमापरस्री—इति कल्याण्यादिः॥ १२७. कुलठाया वा ११३२। १२८. चटकाया ऐरक् ११३४। चटकस्येति वाष्यम्।

\* स्त्रियामपत्ये लुक् १२९. गोधाया दूक् ११३५। १३०. आरगुदीचाम् ११३६। १३१. क्षुद्राभ्यो वा ११३७ । १३२. पितृष्वसुद्रछण् ११३८। १३३. ढिक छोपः ११३९। १३४. मातुष्वसुश्च ११४०। १३५. चतुष्पाद्भयो ढब् ११४१। १३६. गृष्टचादिभ्यश्च ११४३।

६४. गृष्टि इष्टि बलि हलि विश्रि कुद्रि अजवस्ति मित्रयु—इति गृष्टशादिः॥

१३७. राजश्वशुराद्यत् ११५३।

\* राज्ञो जातावेवेति वाच्यम् ।

१३८. क्षत्राद्धः ११६१।

१३९. कुलात्वः ११६२ । [११६३ ॥७ १४०. अपूर्वपद।दन्यतरस्यां यड्ढकञौ

१४१. महाकुलादञ्खनौ ११६४।

१४२. दुष्कुलाड्दक् ११६५।

१४३. स्वसुद्रछः ११६६।

१४४. भ्रातुर्व्यच ११६७।

१४५. व्यन्सपत्ने ११६८।

१४६. रेवत्यादिभ्यष्ठक् ११६९।

६५. रेवती अश्वपाली मणियाली द्वारपाली वृक-

विश्वन् वृक्तबन्धु वृक्तमाह कर्णमाह दण्डमाह कुक्कुटाक्ष (ककुदाक्ष) [चामरप्राह] - इति रेवत्यादिः ॥ १४७. गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च ११७१।

१४८. वृद्धाट्टक्सौवीरेषु बहुलम् ११७२।

१४९. फेइछ च ११७३।

१५०. फाण्टाहृतिमिमताभ्यां णिकवौ११७४ १५१. कुर्वादिभ्यो ण्यः ११७५ ।

६६. कुरु गर्गर महुष अजमार रथकार वावदूक। 'सम्राज क्षत्रिये' ७५। कवि मति (विमति) कापिञ्जलादि वाक् वामरथ पितृमत् इन्द्रजाली [इन्द्रलाजी] एजि वातिक दामोष्णीषि गणकारि कैशोरि कुट शालाका (शलाका) मुर पुर एरका शुभ्र अभ्र दर्भ केशिनी । 'वेनाच्छन्दसि' ७६ । शूर्पणाय इयावनाय इयावरथ शावपुत सत्यंकार वडभीकार पाथकार मूढ शकन्धु शहू शाक शालिन्

शालीन कर्तृ हर्तृ इन पिण्डी तक्षन् । वामरथस्य कण्वादि-

वत्त्वरवर्जम् ॥ इति कुर्वादिः ॥

१५२. सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ११७६ । १५३. उदीचामिञ् ११७७ ।

\* तक्ष्णोऽण उपसंख्यानम्।

१५४. तिकादिभ्यः फिञ् ११७८।

६७. तिक कितक (कितव) संज्ञाबालशिख (संज्ञा बाला शिखा) उरश (उरम्) शास्त्र सैन्धव यमुन्द रूप प्राम्य नील अमित्र गौकुक्ष्य [गौकक्ष्य] कुरु देवन्थ तेतल औरश (आरस) कौरन्य भौरंकि भौलिकि चौपयत चैटयत शीकयत क्षेत्रयत वाजवत चन्द्रमस शुभ गङ्गा वरण्य भुपामन आरटव [आरब्ध] वह्यका खल्या [खल्यका] तृष लेगमक उदन्य यज्ञ ॥ इति तिकादिः॥ १५५. कौसल्यकामीयभ्यां च ११७९ |

वदगुकोसलकर्मारलागवृषाणां युक्चादिष्टस्य ।
 १५६. अणो ख्रचः ११८० ।
 १५७. उदीचां वृद्धादगोल्लात् ११८१ ।

१५८. वाकिनादीनां कुक्च ११८२।

६८. वाकिन गौधेर कार्कष काक ल**ङ्घा । 'चीं**मे-वर्मिणोर्नले।पश्च' ७७ । **इति वाकिनादिः॥** 

१५९. पुत्रान्तादन्यतरस्याम् ११८३।

१६०. प्राचामवृद्धात्फिन्बहुलम् ११८४ ।८।

१६१. मनोर्जातावञ्यतौ पुक्च ११८५।

१६२. अपत्यं पौत्रप्रभृति गोन्नम् १०८९।

यूनश्च कुःसायां गोत्रसंज्ञेति वाच्यम् ।

१६३. जीवति तु वंदये युवा १०९०।

\* वृद्धस्य च पूजायाम् ।

१६४. भ्रातरि च ज्यायसि १०९१।

१६५. वाऽन्यस्मिन्सपिण्डे स्थविरतरे जीवति

१०९२।

१६६. जनपद्शब्दात्क्षत्रियादव् ११८६।

```
    क्षत्रियसमानशब्दाज्ञनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत् ।
    पूरोरण् वक्तव्यः ।
```

भ पाण्डोर्क्यण् ।
 १६७. साल्वेयगान्धारिभ्यां च ११८७ ।

१६८. ब्राञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण् ११८८

१६९. वृद्धेत्कोसलानादाञ्ज्यङ् ११८९ ।

१७०. कुरुनादिभ्यो ण्यः ११९०।

१७१. साल्वावयवप्रत्यप्रथकलकूटाइमकादिञ्

१७२. ते तद्राजाः ११९२। [११९

१७३. कम्बोजाल्छक् ११९४।

कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम् ।

६९. कम्बोज चोल केरल शक यवन ॥ इति कम्बोजादिः॥

१७४. स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च ११९५

१७५. अतश्च ११९६।

१७६. न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः११९७

৩০. भर्ग करूश केकय कश्मीर साल्व सुस्थाल उरश (उरस् ) कौरव्य ॥ इति भर्गादिः ॥

७१. योधेय शौकेय शौभ्रेय ज्यावाणेय धार्तेय (धार्तेय) त्रिगर्त भरत उशीनर ॥ इति योधे-यादिः॥

ङ चाब्द्रिगोः षिद्गौरादिवाहो दैवयक्कियिन-ञोर्क्यचो महाकुलान्मनोर्जातौ षोडश ॥ इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थस्याध्यायस्य प्रथमः पादः।

#### द्वितीयः पादः ।

१. तेन रक्तं रागात् १२०२।

२. लाक्षारोचनाट्टक् १२०३।

```
शकलकर्दमाभ्यामुपसंख्यानम् ।
* (शकलकर्दमाभ्यामणपीति काशिका।)
 र्नारुया अङ्कक्तस्यः ।
 पीतात्कन्वक्तत्र्यः ।
* हरिद्रामहारजनाभ्यामञ् ।
    ३. नक्षत्रेण युक्तः कालः १२०४।
   ४. छुबाविशेषे १२०५।
   ५. संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम् १२०६।
   ६. द्वन्द्वाच्छः १२०७ |
   ७ं. दृष्टं साम १२०८।
   ८. कलेर्डक १२०९ (वा २६८९।)

    सर्वत्राधिकलिभ्यां द्वावक्तस्यः ।

 अस्मिक्षर्थेऽण् डिद्वा वक्तब्यः ।

🛪 जातार्थे प्रतिप्रसृतोऽण्वा डिद्रक्तब्यः।

 स तीयादीकक् स्वार्थे वाच्यः।

🛊 न विद्यायाः।
```

```
* गोत्रादङ्कवत् ।
   ९. वामदेवाडु चडु चौ १२१०।
  १०. परिवृतो रथः १२११।
  ११. पाण्डुकम्बलादिनिः १२१२।
 १२. द्वेपवेयाघादञ् १२१३।
  १३. कौमारापूर्ववचने १२१४।
  १४. तत्रोद्धतममत्रेभ्यः १२१५।
  १५. स्थण्डिलाच्छयितरि व्रते १२१६।
  १६. संस्कृतं भक्षाः १२१७।
  १७. शूलोखाद्यत् १२१८।
  १८. दभ्रष्ठक् १२१९।
' १९. उदश्वितोऽन्यतरस्याम् १२२०।
। २०. क्षीराड्ढच् १२२२
२१. साऽस्मिन्पौर्णमासीति १२२३ ।
```

```
२२. आप्रहायण्यश्वत्थाट्टक् १२२४ । 💹 ३३. अप्रेर्ढक् १२३६ ।
 २३. विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचैत्रीभ्यः ३४. कालेभ्यो भववत् १२३७।
 २४. साऽस्य देवता १२२६ । [१२२५ | ३५. महाराजप्रोष्ठपदाट्ट्रज् १२३८ ।
 २५. कस्येत् १२२७।
 २६. गुकाद्धन् १२२८ |
 २७. अपोनप्त्रपांनप्तृभ्यां घः १२२९।
 २८. छ च १२३०।
* छप्रकरणे पैङ्गाक्षिपुत्रादिभ्य उपसंख्यानम् ।
* शतरुद्राद्ध च।
 २९. महेन्द्राद्धाणी च १२३१।
 ३०. सोमाट्टचण् १२३२।
 ३१. वाय्वृतुपित्रुषसो यत् १२३३।
 ३२. द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वद्ग्नीषोमवा- ३७. तस्य समृहः १२४३ |
         स्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च १२३५। | ३८. मिश्चादिभ्योऽण १२४४।
```

```
    तदस्मिन्वर्तत इति नवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम् ।

* पूर्णमासादण्वक्तब्यः।
 ३६. पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः १२४२
* पितुर्भातरि ब्यम्।
* मातुर्द्धलच् ।
* मातृपितृभ्यां पितरि डामहच्।
* मातरि पिश्व।

    अवेर्दुग्धे सोढद्समरीसचो वक्तब्याः।

* तिलाक्रिष्फलात्पिअपेजौ ।
* पिञ्जइछन्दासि डिम्ब।
```

७२. भिक्षा गर्भिणी क्षेत्र करीष अङ्कार (अङ्गार) चर्मिन् (चर्मन्) धर्मिन् सदृष्त युवति पदानि पद्धति अथर्वन् दक्षिणा (भूत विषय श्रोत्र)॥ इति भिक्षादिः। ३९. गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्स-मनुष्याजाद्भुव् १२४६।

\* वृद्धाचेति वक्तव्यम्।

४०. केदाराद्यञ्ज १२४८

\* गणिकाया यित्रिति वक्तव्यम्।

४१. ठञ्कवचिनश्च १२४९।

४२. ब्रह्मणमाणवबाडबाद्यन् १२५०।

\* पृष्ठादुपसंख्यानम्।

\* वातादृको वा।

४३. प्रामजनबन्धुभ्यस्तल् १२५१।

\* गजसहायाभ्यां चेति वक्तब्यम् ।

\* अद्धः सः कतौ।

🛊 पर्याणस् वक्तव्यः।

४४. अनुदात्तादेरच् १२५३ । ४५. खण्डिकादिभ्यश्च १२५४।

७३. खण्डिक वडवा। 'श्रुद्रकडालवात् (श्रुद्रक-मालवात्) सेना संज्ञायाम्' ७८। भिक्षुक शुक उल्लक श्वन् अहन् युगवरत्रा (युगवरत्र) हलबन्धा (हलबन्ध) इति खण्डिकादिः॥

४६. चरणेभ्यो धर्मवत् १२५५।

४७. अचित्तहस्तिघेनोष्ठक १२५६ ।

\* धेनोरनज इति वक्तव्यम् ।

४८. केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्याम् १२५७

४९. पाशादिभ्यो यः १२५८।

৩৪. पाश तृण धूम वात अन्नार (पाटल) पोत गल पिटक पिटाक शकट हल [नट] वन ॥ इति पाशादिः ॥

५०. खलगोरथात् १२५९।

५१. इनिसकट्यचश्च १२६०।

\* खळादिभ्य इनिः।

৬५. (बा २७३८)। खलिनी ड्रिकेनी (डाकिनी) कुतुम्बिनी (कुटुम्विनी) हुभिणी अङ्किनी गविनी रथिनी कुण्डलिनी ॥ इति खलादिः॥

५२. बिषयो देशे १२६१।

५३. राजन्यादिभ्यो बुच् १२६२।

७६. राजन्य आगृत बाभ्रन्य शालङ्कायन दैवयातव (दैवयात) (भ्रत्रीड वरत्रा) जालंधरायण (राजायन) तेलु भात्मकामेय अम्बरीषपुत्र वसाति बैल्ववन शैलूष उदु-म्बर तीव्र बैल्वज आर्जुनायन संप्रिय दाक्षि कर्णनाभ ॥ इति राजन्यादिः ॥ आकृतिगणः ॥

५४. भौरिक्यांचेषुकार्यादभ्यो विधल्भक्तलौ

१२६३।

७७. भौरिकी भौलिकी चौपयत चौटयत (चेटयत)

काणेय वाणिजक वाणिकाज्य (वालिकाज्य) सैकयत वैकयत ॥ **इति भौरिक्यादिः** ॥

७८. ऐषुकारि सारस्यायन (सारसायन) चान्द्रायण द्याक्षायण त्र्याक्षायण औडायन जौल्ययन खाडायन दासिनित्र दासिनत्रायण शौद्रायण दाक्षायण शापण्डायन (शायण्डायन) ताक्ष्यीयण शौद्रायण सौनीर (सौनीरायण) शपण्ड (शयण्ड) शौण्ड श्याण्ड (शयान्ड) नैश्वमानव नैश्वधेनन (नैश्वधेनन) नड तुण्डदेन निश्वदेन (सापिण्डि) स्त्येषुकार्यादः ॥

५५. सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु१२६४ \* स्वार्थ उपसंख्यानम् ।

५६. संप्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्य: १२६५। ५७. तदस्यां प्रहरणभिति क्रीडायां णः १२६६

५८. घवः साऽस्यां क्रियेति वः १२६७।

५९. तदधीते तद्वेद १२६९ |

६०. कत्क्थादिसूत्रान्ताहुक् १२७०।

७९. उक्थ लोकायत न्याय न्यास पुनरुक्त निरुक्त विरुद्ध अनुकल्प यज्ञ (धर्म) वर्चा क्रमेतर श्वश्न (श्वश्र्ण) संहिता पदक्रम संघट सङ्घ इति परिषद् संप्रह गण (गुण) आयुर्देव (आयुर्वेद) ॥ इत्युक्धादिः ॥

- मुख्यार्थात्त्वथशब्दाहुगणौ नेष्येते ।
- विद्यालक्षणकस्पान्ताचेति वक्तव्यम् ।
- स्त्रान्तास्त्रकरुपादेरेवेष्यते ।
- अङ्गक्षत्रधर्मत्रिपूर्वाद्विद्यान्ताक्षेति वक्तब्यम् ।
- \* आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्च ।
- सर्वादेः सादेश्व लुक्।
- \* द्विगोश्च।
- अनुसूर्लक्ष्यलक्षणे ।
- इकन्पदोत्तरपदात्।
- शतषष्टेष्विकन् पथः ।

६१. क्रमादिभ्यो वुन् १२७१।

८०. क्रम पद शिक्षा मीमांसा सामन्—इति क्रमादिः॥

६२. अनुत्राह्मणादिनिः १२७२।

६३. वसन्तादिभ्यष्ठक् १२७३ |

८१. वसन्त (प्रीष्म) वर्षा शरद (शरत्) हेमन्त शिशिर प्रथम गुण चरम अनुगुण अथर्वेन आथर्वण ॥ इति वसन्तादिः॥

६४. प्रोक्ताल्छक् १२७४।

६५. सूत्राच कोपधात् १२७७।

६६. छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि १२७८

६७. तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नान्नि १२७९।

६८. तेन निर्वृत्तम् १२८०।

६९. तस्य निवासः १२८१।

७०. अदूरभवश्च १२८२।

७१. ओरब् १२८३।

७२. मतोश्र बहुजङ्गात् १२८४।

७३. बह्वचः कूपेषु १२८५।

७४. उदक्च विपाश: १२८६।

७५. संकलादिभ्यश्च १२८७ |

८२. सङ्कल पुष्कल उत्तम उडुप उद्देप उत्पुट कुम्भ निधान धुदक्ष धुदत्त सुभूत धुपूत सुनेत्र सुमङ्गल सुिक्षल सूत सिकत पूतिका (प्तिक) पूलास कूलाम पलाश निवेश गवेश (गवेष) गम्भीर इतर आन् अहन् लोमन् वेमन् चरण (वरुण) बहुल सद्योज अभिषिक्त गोमृत् राजमृत् भक्ष मक्ष माल ॥ इति सङ्कलादिः॥

७६. स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु १२८८ । ७७. सुवास्त्वादिभ्योऽणु १२८९।

८३. सुनास्तु (सुनस्तु) वर्णु भण्डु खण्डु सेवालिन् कर्पूरिन् शिखण्डिन् गर्त कर्कश शकटीकणे कृष्णकर्ण (कर्क) कर्कन्धुमती गोह अहिसक्थ ॥ इति सुवा-स्त्वादिः ॥ ७८. रोणी १२९०।

७९. कोपधाच १२९१।

८०. वुञ्छण्कठजिलसोनिरढञ्ण्ययफिक्फिनिञ्ज्यकक्ठकोऽरीहणक्रशाश्वदर्यकुमुदकाशतृणप्रेक्षादमसिलसंकाशवलपक्षकर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः
१२९२ ॥ ४॥

८४. अरीहण (अहीरण) द्रुगण द्रुहण मलग (भगल) उलन्द किरण सांपरायण कीष्टायन (कीष्ट्रायण) औष्ट्रायण नेमनायन (नैमनायन) गीमनायन सीमनायन सीसायन घीमनायन सोमायन ऐन्द्रायण कीद्रायण (कीन्द्रायण) खाडायन शाण्डिल्यायन रायस्पोष निपथ निपाश उह्ण्ड (उद्यन) खाण्डनीरण नीरण काशकृत्स्न कृत्स्न (कशकृत्स्न) जाम्बन्त (शेशपा रेन्त (रेन्त) निल्व सुयज्ञ शिरीष निधर

जम्बु खदिर सुशर्मन् (सशर्मन् ) दलतृ भलन्दन खण्डु कलन (कनल) यज्ञदत्त—इत्यरीहणादिः॥ ८५. कृशाश्व अरिष्ट अरिक्म वेक्मन् विशाल लोमश रोमश रोमक लोमक शबल कूट वर्चल सुवर्चल सुकर सूकर प्रातर (प्रतर) सहश पुरग पुराग सुख धूम अजिन विनत अवनत कुविद्यास [विकुठ्यास] पराशर अरुस् अयस् मौद्रल्याकर (मौद्रल्य युकर)-इति कृशाश्वा-दिः ॥ ८६. ऋ स्य ऋष्य नयप्रोध शर निलीन (निवास निवात) निधान निबन्धन (निबन्ध) (विबद्ध) परिगृह (उपगृह) असनि सित मत वेश्मन् उत्तराश्मन् अरमन् स्थूल बाहु खदिर शर्करा अनडुह (अनडुह्) अरड्ड परिवंश वेणु वीरण खण्ड दण्ड परिवृत्त कर्दम अंश-इति ऋश्यादिः ॥ ८७. कुमुद शर्करा न्यप्रोध इकट संकट कड्डट गर्त बीज परिवाप निर्यास शकट कच मधु शिरीष अश्व अश्वत्थ बल्बज यवाष कृप विकद्दत दशप्राम-इति कुमुदादिः ॥ ८८. काश पाश अश्वतथ पलाश पीयूक्षा चरण वास नड वन कर्दम

कच्छूल कडूट गुहा बिस तृण कर्पूर बर्बर मधुर प्रह कपित्थ जतु सीपाल-इति काशादिः॥ ८९. तृण नड मूल वन पर्ण वर्ण वराण बिल पुल फल अर्जुन अर्ण सुवर्ण बल चरण बुस-इति तृणादिः ॥ ९०. प्रेक्षा फलका (इलका) बन्धुका ध्रुवका क्षिपका न्यप्रोध इक्ट कडूट (संकट) कट कूप बुक पुक पुट मह परि-वाप यवाष ध्रुवका गर्त कूपक हिरण्य-इति प्रक्षादिः ९१. अइमन् यूथ ऊष मीन नद दर्भ बृन्द गुद खण्ड नग शिखा कोट पाम कन्द कान्द कुल गहु गुड कुण्डल पीन गुह-इत्यइमादिः ॥ ९२. सखि अप्रिदत्त वायुदत्त संखिदत्त (गोपिल) भक्षपाल (भक्ष पाल) चक चक्रवाक छगल अशोक करवीर वासव वीर पूर वजा कुशीरक शीहर (सीहर) सरक सरस समर समल सुरस रोह तमाल कदल सप्तल-इति संख्यादिः॥ **९३.** संकाश कपिल करमीर (समीर) सूरसेन सरक सर। 'सुपन्थिन्पन्थ च'। यूप (यूथ) (अंश) अह नास। पलित अनुनाश अश्मन् कृष्ट मलिन दश कुम्भ

शीर्ष चिरन्त (विरत) समस्र सीर पत्तर पन्थ नल रोमन् लोमन् पुलिन सुपरि कठिप सकर्णक वृष्टि तीर्थ अगस्ति विकर नासिका-इति संकाद्यादिः ॥ ९४. बल बुल नल दल वट लकुल उरल पुख (पुल) मूल उलडुल (उल डुल) वन कुल—इति बलादिः ॥ ९५. पक्ष तुक्ष तुष कुण्ड अण्ड कम्बलिका वलिक चित्र अस्ति । 'पथिनपन्थ च' ७९ । कुम्भ सीरक सरक सकल सरस समल अतिश्वन रोमन लोमन हित्तन मकर लोमक शीर्ष निवात पाक सहक (सिंहक) अङ्गरा धुवर्णक इंसक हिंसक कुत्स बिल खिल यमल इस्त कला सकर्णक-इति पक्षादिः॥ ९६. कर्ण वसिष्ठ अर्क अर्कलूष द्रुपद आनद्धश्च पाञ्चजन्य स्फिग (स्फिज्) कुम्भी कुन्ती जित्वन् जीवन्त कुलिश आण्डीवत् (आण्डी-वत) जब जैस आकन (आनक)—इति कर्णादिः॥ ९७. युत इम मुनिचित विप्रचित्त महाचित्त महापुत्र खन श्वेत गडिक (खडिक) शुक्र विप्र बीजावापिन् (बीज बापिन्) अर्जुन श्वन् अजिर जीव खण्डित कर्ण विप्रह ॥

इति सुतक्तमादिः ॥ ९८. प्रगदिन् मगदिन् मद्दिन् कविल खण्डित गदित च्दार मडार मन्दार केवि-दार—इति प्रगद्यादिः ॥ ९९. वराह पलाशा (पलाश) शेरीष (शिरीष) पिनद्ध निषद्ध बलाह स्थूल विदग्ध (विजग्ध) विभम्म (निमम्म) बाहु सदिर शर्करा ॥ इति वराहादिः ॥ १००. कुमुद गोमध रथकार दशप्राम अश्वत्थ शाल्मलि (शिरीष) मुनिस्थल कुण्डल कृट मधुकर्ण घासकुन्द ग्रुचिकर्ण—इति कुमुदादिः॥

- ८१. जनपदे छुप् १२९३।
- ८२. वरणादिभ्यश्च १३०१।
- १०१. वरणा शृजी शाल्मलि शुण्डी शयाण्डी पणीं ताम्रपणीं गोद आलिङ्ग-यायन जालपदी (जानपदी) जम्बू पुष्कर चम्पा पम्पा वल्गु उज्जयनी गया मथुरा तक्षाशिला उरसा गोमती वलभी — इति यरणादिः ॥
- ८३. शर्कराया वा १३०२ /
- ८४. ठक्छो च १३०३।

८५. नद्यां मतुप् १३०४।

८६. मध्वादिभ्यश्च १३०५।

१०२. मधु बिस स्थाणु वेणु कर्कन्धु शमी करीर हिम किशरा शर्याण मरुत् वार्दाली शर इष्टका आधुति शक्ति आसन्दी शकल शलाका आमिषी इक्षु रोमन् रुष्टि रुष्य तक्षशिला खड वट वेट—इति मध्वादिः॥

८७. कुमुदनडवेतसेभ्यो ब्यातुप् १३०६ ।

#### \* महिषाचेति वक्तव्यम्।

८८. नडशादाड्डुलच् १३०७।

८९. शिखाया वल्लच् १३०८।

९०. उत्करादिभ्यइछः १३०९।

१०३. उत्कर संफल शफर पिप्पल पिप्पलीमूल अश्मम सुवर्ण खलाजिम तिक कितन अणक त्रैनण पिसुक अश्वत्य काश सुद्ध भन्ना शाल जन्या अजिर भन्नेन उत्कोश क्षान्त खदिर शूर्पणाय श्याननाय नैनाकन

तृण वृक्ष शाक पलाश विजिगीषा अनेक आतप फल संपर अर्क गर्त अग्नि वैराणक इडा अरण्य निशान्त पर्ण नीचायक शङ्कर अवरोहित क्षार विशाल वेत्र अरीहण खण्ड वातागर मन्त्रणार्ह इन्द्रवृक्ष नितान्तवृक्ष (निता-न्तावृक्ष) आर्द्रवृक्ष—इत्युत्करादिः॥

९१. नडादीनां कुक्च १३१०।

१०४. नड प्रक्ष बिल्व वेणु वेत्र वेतस इक्षु काष्ठ कपोत तृण । 'कुम्चा हस्वत्वं च' ८० । 'तक्षचलोपश्च' ८१ । इति नडादिः ॥

९२. शेषे १३१२।

९३. राष्ट्रावारपाराद्वस्वौ १३१३।

अवारपाराद्विगृहीताद्विपरीताचेति वक्तब्यम् ।

९४. घामाचखञौ १३१४।

९५. कन्नचादिभ्यो ढकव् १३१५।

१०५. कत्रि उम्भि पुष्कर पुष्कल मोदन कुम्भी

१००. रङ्कोरमनुष्येऽण्च १३२० ॥ ५ ॥ १०१. सुप्रागपागुद्दस्प्रतीचो यत् १३२१ । १०२. कन्थायाष्ट्रक् १३२२।

९९. कापिइयाः ष्फक् १३१९।

\* बाह्व-चुर्दिपर्दिभ्यश्चेति वक्तब्यम् ।

१०३. वर्णी बुक् १३२३ । १०४. अव्ययात्त्यप् १३२४। \* अमेडकतसित्रेभ्य एव। \* निसो गते। \* अरण्याण्णः। \* दुरादेखः। \* उत्तरादाहञ् । अाविष्टग्रस्योपसंख्यानं छन्दसि । १०५. ऐषमोद्यःश्वसोऽन्यतरस्याम् १३२६। १०६. तीरहैपोत्तरपदादब्ब्ब्यी १३२७। १०७. दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां वः १३२८। १०८. मद्रेभ्योऽच् १३२९। [१३३० १०९. उदीच्यप्रामाश्च बह्वचोऽन्तोदात्तात्

१. 'रूप्य' २. 'अञ्जी' इति च क्वचित्पाठः ।

११०. प्रस्थोत्तरपद्पलद्यादिकोपधादण्

1 9 5 5 9

१०७. पलदी परिषद् रोमक वाहीक कलकीट बहुकीट जालकीट कमलकीट कमलकीकर कमलिमदा गौष्ठी नैकती परिखा शूर्सेन गोमती पटचर उदपान यक्त्रह्मेम—इति पलद्यादिः॥

१११. कण्वादिभ्यो गोत्रे १३३२।

११२. इञ्झ १३३३।

११३, न ब्यचः प्राच्यभरतेषु १३३४।

११४. बृद्धाच्छः १३३७।

११५. भवतष्ठक्छसौ १३३९।

११६. काइयादिभ्यष्ठिक्वटौ १३४०।

१०८. काशि चेदि (वेदि )सांयाति संवाह अच्युत मोदमान शकुलाद हस्तिकर्षू कुनामन् हिरण्य करण

गोवासन भारती अरिन्दम अरित्र देवदत्त दश्रप्राम

शौवावतान युवराज उपराज देवराज मोदन सिन्धुमित्र दासमित्र सुधामित्र सोममित्र छागमित्र साधमित्र (सध-मित्र)। 'आपदादिपूर्वपदात्कालान्तात्' ८४। आपद् ऊर्ध्व तत्-इति काइयादिः॥

११७. बाहीकमामेभ्यश्च १३४१।

११८. विभाषोशीनरेषु १३४२।

११५. ओर्देशे ठच् १३४३।

१२०. वृद्धात्प्राचाम् १३४४ 11 & 11

१२१. धन्वयोपधाद्वच् १३४५।

१२२. प्रथपुरवहान्ताच १३४६।

१२३. रोपधेतोः प्राचाम् १३४७।

१२४. जनपदतदवध्योश्च १३४८।

१२५. अवृद्धादिप बहुवचनविषयात् १३४५

१२६. कच्छामिवक्त्रवर्तोत्तरपदात् १३५०।

#### १२७. घूमादिभ्यश्च १३५१।

१०९. धूम षडण्ड राशादन अर्जुनाव माहकस्थली आनकस्थली माहिषस्थली मानस्थली अदृश्यली महुक-स्थली समुद्रस्थली दाण्डायनस्थली राजस्थली विदेह राजगृह सात्रासाह शब्प मित्रवर्ध (मित्रवर्ध) भक्षाली मद्रकुल आजीकूल बाहव (बाहाव) व्यहव (त्र्याहाव) संस्फीय वर्षर वर्ज्य गर्त आनत माठर पाथेय घोष पत्नी आराज्ञी धार्तराज्ञी आवय तीर्थ । 'कूलात्सीवीरेषु' ८५ । 'समुद्राज्ञावि मनुष्ये च' ८६ । कुक्षि अन्तरीप द्वीप अरुण उज्जयनी पद्यार दक्षिणापथ साकेत—इति धूमादिः ॥

१२८. नगरात्कुत्सनप्रावीण्ययोः १३५२। १२९. अरण्यान्मतुष्ये १३५३।

- \* पथ्यध्यायन्यायविहारमनुष्यहस्तिष्विति वक्तव्यम् ।
- \* वा गोमयेषु।
  - १३०. विभाषा कुरुयुगंधराभ्याम् १३५४।

१३१. मद्रवृज्योः कन् १३५५ |

१३२. कोपधादण् १३५६।

१३३. कच्छादिभ्यश्च १३५७।

११०. कच्छ सिन्धु वर्णु गन्धार मधुमत् कम्बोज कश्मीर साल्व कुरु अनुषण्ड द्वीप अनुष अजवाद विजा-पक कल्द्रतर रहू—इति कच्छादिः॥

१३४. मनुष्यतत्स्थयोर्नुच् १३५८।

१३५. अपदातौ साल्वात् १३५९।

१३६. गोयवाग्वोश्च १३६०।

१३७. गर्तोत्तरपदाच्छः १३६१।

१३८. गहादिभ्यश्च १३६२।

१११. गह अन्तस्य सम विषम । 'मध्य मध्यमं चाण्चरणे' ८७ । उत्तम अङ्ग वङ्ग मगध पूर्वपक्ष अपरपक्ष अधमशाख उत्तमशाख एकशाख समानशाख समानप्राम एकप्राम एकपृक्ष एकपलाश इष्वप्र इष्वनीक अवस्यन्दन कामप्रस्थ शांडिकाडायनि (खांडायन) काठे-रणि लावेरणि सौमित्रि शैशिरि आधुत् दैवशिम श्रीति आहिंसि आमित्रि न्यांडि वैजि आध्यश्वि आनुशांसि (आहशंसि) शौति आप्रशिंम भौजि वाराटिक वाल्मिक (बाल्मिकि) क्षेमगृद्धि आश्वरिथ औहाहमानि एक बिन्दिव दन्ताप्र इंस तत्वप्र (तन्त्वप्र) उत्तर अन्तर (अनन्तर) 'मुखपार्श्वतसोर्लोपः' ८८। जनपरयोः कुक्च' ८०। 'देवस्य च' ९०। 'वेणुकादिभ्यश्र्ण्ण' ९१। इति गहादिः॥ आकृतिगणः॥

१३९. प्राचां कदावेः १३६३ । १४०. राज्ञः कच १३६४। ॥ ७॥

१४१. बृद्धादकेकान्तखोपधात् १३६५।

अकेकान्तप्रहणे कोपधप्रहणं सौसुकाद्यर्थम् ।
 १४२. कन्थापल्रदनगरप्रामद्भदोत्तरपदात्

१३६६।

१४३. पर्वताच १३६७ | १४४. विभाषाऽमनुष्ये १३६८ | १४५. कृकणपर्णाद्भारद्वाजे १३६९ | तेन सास्मिन्ठव्कमादिभ्यो जनपदे सुप्रा-गपाग्धन्ववृद्धात्पद्ध ||

इति पाणिनीयस्त्रपाठे चतुर्थस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।

### वृतीयः पादः।

- १. युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खन्च १३७०।
- २. तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ १३७१।
- ३. तवकममकावेकवचने १३७२।
- ४. अर्घाचत् १३७४।
- ५. परावराधमोत्तमपूर्वाच १३७५।

11 8 11

६. दिक्पूर्वपदाट्टक्क १३७६। ७. प्रामजनपरैकदेशाद्ञ्ठ्यौ १३७७।

८. मध्यान्मः १३७८।

\* (आदेश्रेति वक्तब्यम्)

\* (अवोधसोर्लोपश्च।)

९. अ सांप्रतिके १३७९।

१०. द्वीपादनुसमुद्रं यञ् १३८०।

११. कालाट्ट्य १३८१।

१२. श्राद्धे शरदः १३८२ ।

१३. विभाषा रोगातपयोः १३८३।

१४. निशाप्रदोषाभ्यां च १३८४ ।

१५. श्वसस्तुद् च १३८५।

१६. संधिवेलाच्तुनक्षत्रेभ्योऽण् १३८७।

चतुर्दशी पश्चदशी पौर्णमासी प्रतिपत् । 'संवत्सरात्फल-पर्वणोः' ९२ । इति सन्धिवेलाविः ॥

१७. प्रावृष एण्यः १३८८।

१८. वर्षाभ्यष्ठक् १३८९।

१९. छन्दसि ठच् ३४५०।

२०. वसन्ताच ३४५१। २१. हेमन्ताच ३४५२।

२२. सर्वत्राण्च तलोपश्च १३९०।

२३. सायंचिरंप्राह्मप्रगेऽव्ययेभ्यष्टचुट चुलौ

तुद् च १३९१।

🖟 चिरपरुपरारिभ्यस्त्रो वक्तब्यः।

🛪 अग्रादिपश्चाङ्किमच् ।

११२. सन्धिवेला सन्ध्या अमावास्या त्रयोदशी २४. विभाषा पूर्वीह्यापराह्याभ्याम् १३९२।

२५. तत्र जातः १३९३।
२६. प्रावृषष्ठप् १३९४।
२७. संज्ञायां शरदो बुज् १३९५।
२८. पूर्वोद्धापराह्वाद्रीमूलप्रदोषावस्कराद्रुन्
२९. पथः पन्थ च १४०२। [१४०१
३०. अमावास्याया वा १४०३।
३१. अ च १४०४।
३२. सिन्ध्वपकराभ्यां कन् १४०५।
३३. अणबौ च १४०६।

\* चित्रारेवतीरोहिणीभ्यः स्त्रियामुपसंख्यानम् ।

हस्तविशाखाऽषाढाबहुलाल्लुक् १४०७

- फ़्सुन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यौ ।
- श्रविद्वाऽषाढाभ्यां छण्वक्तब्यः ।

३५. स्थानान्तगोशालखरशाला १४१०।
३६. वत्सशालामिजिदश्वयुक्छतमिषजो वा
३७. नक्षत्रेभ्यो बहुलम् १४१२। [१४११
३८. कृतलब्धकीतकुशलाः १४१३।
३९. प्रायमवः १४१४।
४०. उपजान्एकर्णोपनीवेष्ठक् १४१५॥२॥

४२. कोशाड्ढञ् १४१७।

४३. कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमाने**षु १४१८** ।

४४. उप्तेच १४१९।

४१. संभूते १४१६।

४५. आश्वयुज्या वुच् १४२०।

४६. प्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम् १४२१।

४७. देयमृणे १४२२।

४८. कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्वन् १४२३।

४९. प्रीष्मावरसमाद्भुव् १४२४। ५०. संवत्सराप्रहायणीभ्यां ठक्क १४२५। ५१. व्याहरति मृगः १४२६।

५२. तदस्य सोढम् १४२७।

५३. तत्र भवः १४२८।

५४. दिगादिभ्यो यत् १४२९।

११३. दिश् वर्ग पूग गण पक्ष धाय्य मित्र मेधा . अन्तर पथिन् रहस् अलीक उखा साक्षिन् देश आदि अन्त मुख जघन मेघ यूथ । 'उदकात्संज्ञायाम्' ९३ । ज्ञाय (न्माय) वंश केश काल आकाश—इति विगादिः॥

५५. शरीरावयवाच १४३०।

५६. दृतिकुक्षिकलिशवस्यस्यहेर्दव् १४३३।

५७. मीवाभ्योऽण्च १४३४।

५८. गम्भीराञ्ज्यः १४३५।

🗴 बहिर्देवपञ्चजनेभ्यश्च ।

५९. अव्ययीभावाच १४३६।

परिमुखादिभ्य एवेष्यते ।

११४. (वा २८६९)। परिमुख परिहनु पर्योष्ठ पर्युत्तृत्वल परिसीर उपसीर उपस्थूण उपकलाप अनुपश अनुपद अनुगन्न अनुतिल अनुसीत अनुसाय अनुसीर अनुमाष अनुगव अनुगूप अनुवंश प्रतिशाख-इति परिमुखादिः॥

६०. अन्तःपूर्वपदाद्वयु १४३७ ॥ ३॥

\* अध्यात्मादेष्ठजिष्यते ।

११५. (वा २८७२) । अध्यात्म अधिदेव अधि-भूत-इत्यध्यातमादिः॥

\* मुखपार्श्वतसोरीयः। \* कुग्जनस्य परस्य च ।

\* भवार्थे तु लुग्वक्तब्यः।

६१. मामात्पर्यनुपूर्वात् १४४०।

६२. जिह्वामूलाङ्गलेइछः १४४१। ६३. वर्गान्ताच १४४२। ६४. अशब्दे यत्लावन्यतरस्याम् १४४३। ६५. कर्णळळाटात्कन्नळंकारे १४४४। ६६. तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य-नाम्नः १४४५। ६७. बह्वचोऽन्तोदात्ताट्ट्रच् १४४६। ६८. ऋतुयक्षेभ्यश्च १४४७। ६९. अध्यायेष्वेवर्षेः १४४८। ७०. पौरोडाशपुरोडाशात्ष्ठन् १४४९। ७१. छन्दसो यदणौ १४५०। ७२. द्यजुद्राह्मणक्त्रेथमाध्वरपुरश्चरणनामा-ख्याताहुक् १४५१। # नामाक्यातप्रहणं संघातविगृहीतार्थम् ।

७३. अणुगयनादिभ्यः १४५२। ११६. ऋगयन पदव्याख्यान छन्दोमान छन्दो-भाषा छन्दीविचिति न्याय पुनरुक्त निरुक्त ब्याकरण निगम वास्तुविद्या क्षत्रविद्या अङ्गविद्या विद्या उत्पात उत्पाद उद्याव संवत्सर मुहूर्त उपनिषद् निमित्त शिक्षा भिक्षा-इत्युगयनादिः॥ ७४. तत आगतः १४५३। ७५. ठगायस्थानेभ्यः १४५४ । ७६. शुण्डिकादिभ्योऽण् १४५५। ११७. शुण्डिक कृषण स्थण्डिल उद्यान उपल तीर्थ भूमि तृण पर्ण-इति श्रुण्डिकादिः॥ ७७. विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो वुब् १४५६। ७८. ऋतष्ठव् १४५७। ७९. पितुर्येच १४५८।

इछः १४६८।

८०. गोत्रादङ्कवंत् १४५९ | | ४ || ९१. आयुधजीविभ्यइछ: पर्वते १४७१। ८१. हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः १४६१ ८२. मयद् च १४६२। ८३. प्रभवति १४६३। ८४. विदूराञ्ज्यः १४६४ | ८५. तद्गच्छति पथिदृतयोः १४६५। ८६. अभिनिष्कामति द्वारम् १४६६। ८७. अधिकृत्य कृते प्रन्थे १४६७। स लुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम् । ८८. शिशुक्रन्दयमसभद्दन्द्वेन्द्रजननादिभ्य-

 द्वन्द्वे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तन्यः । ८९. सोऽस्य निवासः १४६९। ९०. अभिजनश्च १४७०।

९२. शण्डिकादिभ्यो ब्यः १४७२। ११८. शण्डिक सर्वसेन सर्वकेश शक शट रक शक्क बोध। इति राण्डिकादिः॥ ९३. सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञ्जौ १४७३ । ११९. सिन्धु वर्षु मधुमत् कम्बोज साल्व कश्मीर गन्धार किष्किन्धा उरसा दरद (दरद्) गन्दिका । इति सिन्ध्वादिः ॥ १२०. तक्षशिला वत्सोद्धरण कैमेंदुर प्रामणी छगल कोष्टुकर्ण सिंहकर्ण संकुचित किनर काण्डधार पर्वत अवसान वर्बर कंस ॥ इति तक्षशिलादिः॥ ९४. तुदीसलातुरवर्मतीकूचवाराड्डक्छण्ड-

ब्यकः १४७४।

९६. अचित्ताददेशकालाट्टक् १४७६।

९५. भक्तिः १४७५।

```
१२१. शौनक वाजसनेय शार्क्तरव शापेय शाष्येय
 ९७. महाराजाडुच् १४७७।
                                     खाडायन स्तम्भ स्कन्ध देवदर्शन रज्जुभार रज्जुकण्ठ
 ९८. वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् १४७८।
                                     कठशाठ कषाय तल दण्ड पुरुषांसक (अश्वपेज)। इति
 ९९. गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं बुञ् १४७९
                                     शौनकादिः॥
१००. जनपदिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन
                                     १०७. कठचरकाल्लुक् १४८७।
       समानशब्दानां बहुवचने १४८०
१०१. तेन प्रोक्तम् १४८१ । [॥ ५ ॥ । १०८. कलापिनोऽण् १४८८ ।
                                     १०९. छगलिनो ढिनुक् १४८९। [१४९०
१०२. तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण
                           १४८२ । ११०. पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षनटसूत्रयोः
१०३. काइयपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः । १११. कर्मन्द्कृशाश्वादिनिः १४९१ ।
                           १४८३। ११२. तेनैकदिक् १४९२।
१०४. कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च । ११३. तसिश्च १४९३।
                           १४८४ । ११४. उरसो यच १४९४ ।
१०५. पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु १४८५। ११५. उपज्ञाते १४९५।
१०६. शौनकादिभ्यइछन्दिस १४८६ | ११६. कृते प्रन्थे १४९६ |
```

११७. संज्ञायाम् १४९७।

११८. कुलालादिभ्यो बुच् १४९८।

१२२. कुलाल वरुड चण्डाल निषाद कर्मार सेना सिरिन्ध्र (सिरिध्र) सैरिन्ध्र देवराज पर्वत् (परिषत्) वधू मधु रुरु रुद्र अनुडुह् (अनुडुह्) ब्रह्मन् कुम्भकार

११९. क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादच् १४९९ । १२०. तस्येदम् १५०० ॥ ६॥

\* पत्राद्वाह्ये।

\* वहेस्तुरणिट् च।

\* अप्नीधः शरणे रण् भत्वं च ।

श्वपाक। इति कुलालादिः॥

\* समिधामाधाने वेण्यण्।

\* चरणाद्धर्माञ्चाययोः।

१२१. रथाचत् १५०१।

१२२. पत्रपूर्वोदव् १५०२।

१२३. पत्राध्वर्युपरिषदश्च १५०३।

१२४. हळसीराडक् १५०४ |

१२५. द्वन्द्वाद्बुन्वैरमेथुनिकयोः १५०५।

वैरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः ।

१२६. गोत्रचरणाद्व्य १५०६।

१२७. सङ्घाङ्कलक्षणेष्वञ्यनिवामण् १५०७

\* घोषग्रहणमपि कर्तब्यम् ।

१२८. शाकलाद्वा १५०८। [१५०९

१२९. छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहुचनटाव्यः

१३०. न दण्डमाणवान्तेवासिषु १५१०।

१३१. रैवतिकादिभ्यइछ: १५११।

१२३. रैवतिक स्वापिशि क्षेमवृद्धि गौरपीव (गौर-प्रीवि) औदमोधि औदवापि वैजवापि । इति रैवाति-कादिः ॥ १३२. काैपिञ्जलहास्तिपदादण् १५१२।

१३३. आथर्वणिकस्येकलोपश्च १५१३।

१३४. तस्य विकारः १५१४।

१३५. अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः १५१५

१३६. बिल्वादिभ्योऽण् १५१६।

१२४. बिल्व बीहि काण्ड मुद्र मसूर गोधूम इक्षु वेणु गवेधुका कर्पासी पाटली कर्कन्धु कुटीर । इति

बिल्वादिः॥

१३७. कोपधाच १५१७।

१३८. त्रपुजतुनोः पुक् १५१८।

१३९. ओरब् १५१९।

१४०. अनुदात्तादेश्च १५२० 11 9 11

बालमनोरमायां द्रष्टव्यः।

१-२. इदं द्वयं वार्तिकमिति प्रामाणिकाः । विशेषस्तु

१४१. पलाशादिभ्यो वा १५२१।

१२५. पलाश खदिर शिशपा स्पन्दन पूलाक करीर

शिरीष यवास विकद्भत । इति पलाशादिः ॥

१४२. शैम्याः ष्ळब् १५२२। [१५२३ १४३. मयंडैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः

१४४. नित्यं वृद्धशरादिभ्यः १५२४।

१२६. शर दर्भ मृद (मृत् ) कुटी तृण सोम बल्बज।

इति शरादिः॥

१४५. गोश्च पुरीषे १५२५।

१४६. पिष्टाच १५२६।

१४७. संज्ञायां कन् १५२७।

१४८. त्रीहेः पुरोडाशे १५२८।

'श्रम्याष्ट्रलम्' इति भाष्यविदः ।

११२

१४९. असंज्ञायां तिलयवाभ्याम् १५२९। १५०. ब्यचइछन्द्सि ३४५३। १५१. नोत्वद्वर्धविल्वात् ३४५४। १५२. तालादिभ्योऽण १५३०। १२७. 'तालाद्धनुषि' ९४। बाहिंग इन्द्रालिश (इन्द्रासिष) इन्द्रादश इन्द्रायुध चय र्यामाक पीयुक्षा । इति तालादिः॥ १५३. जातरूपेभ्यः परिमाणे १५३१। १५४. प्राणिरजतादिभ्योऽञ् १५३२। १२८. रजत सीस लोह उद्गम्बर नीप दाह रोहि-तक बिभीतक पीतदार तीवदार त्रिकण्टक कण्टकार। इति रजतादिः॥

१५५. ञितश्च तत्प्रत्ययात् १५३३।

१५६. कीतवत्परिमाणात् १५३४।

१५७. उष्टाहुन् १५३५। १५८. उमोर्णयोर्वा १५३६। १५९. एण्या ढच् १५३७। १६०. गोपयसोर्यत् १५३८ 11 6 11 १६१. द्रोश्च १५३९। १६२. माने वयः १५४०। १६३. फले छुकु १५४१। १६४. प्रक्षादिभ्योऽण् १५४२। १२९. प्रक्ष न्यप्रोध अश्वत्थ इतुदी शिम्र (६६) कक्षतु बृहती । इति प्रश्लादिः ॥ १६५. जम्ब्वा वा १५४४। १६६. छुप्च १५४५। \* फलपाकशुषामुपसंख्यानम् ।

१६७. हरीतक्यादिभ्यश्च १५४६।

१३०. हरीतकी कोशातकी नखरजनी शष्कण्डी | दाडी दोडी श्वेतपाकी अर्जुनपाकी द्राक्षा काला ध्वाक्षा न कार्यशब्दः ॥ इति माशब्दादिः ॥ गभीका कण्टकारिका पिप्पली चिम्पा (चिम्रा) शेफालिका 🛊 आहौ प्रभूतादिभ्यः। इति हरीतक्यादिः॥

१६८. कंसीयपरशब्ययोर्थवयौ छक्च

१५४७ ।

युष्मद्धेमन्तात्संभूते प्रामाद्धेतुतेन रथा-त्पलाशादिभ्यो द्रोश्चाष्टौ ॥

इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ।

चत्रर्थः पादः ।

१. प्राग्वहतेष्ठक् १५४८।

- \* पुष्पमूलेषु बहुकम्।
- तवाहेति माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम् ।

१३१. (वा २९५१)। माशब्दः । नित्यशब्दः ।

१३२. (वा २९५२)। प्रभूत पर्याप्त । इति प्रभृतादिः ।

\* पृष्छती सुस्नातादिभ्यः।

१३३. (वा २९५३)। धुक्रात सुखरात्रि सुख-शयन । इति सुस्नातादिः ॥

मच्छतौ परदारादिभ्यः ।

१३४. (बा २९५४)। परदार गुरुतल्प । इति परदारादिः॥

- २. तेन दीव्यति खनति जयति जितम्
- ३. संस्कृतम् १५५१।
- ४. कुळुत्थकोपघादण् १५५२।
- ५. तरति १५५३ ।

- ६. गोपुच्छाहम् १५५४।
- ७. नौद्यचष्ठन् १५५५।
- ८. चरति १५५६।
- ९. आकर्षात्ष्ठल् १५५७।
- १०. पर्पादिभ्यः छन् १५५८ |

१३५. पर्पे अश्व अश्वत्थ रथ जाल न्यास व्याल । पाद । **इति पर्पादिः** ॥

- ११. श्वगणाहुद्ध १५५९।
- १२. वेतनादिभ्यो जीवति १५६२।

१३६. वेतन वाहन अर्धवाहन धनुर्दण्ड जाल वेश उपवेश प्रेषण उपवस्ति सुख शय्या शक्ति उपनिषद् उप-देश स्फिज् (स्फिज) पाद (उपस्थ) उपस्थान उपहस्त । इति वेतनादिः ॥

१३. वकाकयविकयाहन् १५६३।

🛊 ऋयविक्रयग्रहणं संघातविगृहीतार्थम् ।

१४. आयुधाच्छ च १५६४।

१५. हरत्युत्सङ्गादिभ्यः १५६५ ।

१३७. उत्सन्न (उडुप) वत्युत (उत्पन्न) उत्युट

पिटक पिटाक । इत्युत्सङ्गादिः॥

१६. भस्नादिभ्यः छन् १५६६ |

१३८. भन्ना भरट भरण शीर्षभार शीर्षेभार अंस-भार अंसेभार । इति भन्नादिः ॥

१७. विभाषा विवधात् १५६७ |

\* वीवधादिप।

१८. अण्कुटिलिकायाः १५६८।

१९. निर्वृत्तेऽक्षचूतादिभ्यः १५६९।

१३९. अक्षचूत (जानुप्रहृत) जङ्गाप्रहृत जङ्गाप्रहृत पादखेदन कण्टकमर्दन गतानुगत गतागत यातोपयात अनुगत । इत्यक्षचृतादिः ॥

वृद्धेर्वृधुविभावो वक्तस्यः।

२०. त्रेर्मिन्नसम् १५७०। भावप्रत्ययान्तादिमब्बक्तस्यः। २१. अपमित्ययाचिताभ्यां ककनौ १५७१॥ २२. संसृष्टे १५७२। २३. चूर्णादिनिः १५७३। २४. खवणाल्छुक् १५७४। २५. सुद्रादण् १५७५। २६. व्यञ्जनैरुपसिक्ते १५७६। २७. ओजःसहोऽम्भसा वर्तते १५७७। २८. तत्प्रयनुपूर्वमीपलोमकूलम् १५७८। २९. परिमुखं च १५७९। ३०. प्रयच्छति गर्धम् १५८०।

३१. क्रसीददशैकादशात्ष्ठन्छची १५८१।

३२. उञ्छति १५८२ । ३३. रक्षति १५८३। ३४. शब्ददर्दुरं करोति १५८४। ३५. पिक्समत्स्यमृगान्हन्ति १५८५। ३६. परिपन्थं च तिष्ठति १५८६। ३७. माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति १५८७ ३८. आऋन्दादुख १५८८। ३९. पदोत्तरपदं गृह्वाति १५८९। ४०. प्रतिकण्ठार्थेळळामं च १५९० ॥ २ ॥ ४१. धर्मं चरति १५९१। \* अधर्माचेति वक्तव्यम्। ४२. प्रतिपथमेति ठंश्व १५९२ ।

४३. समवायान्समवैति १५९३।

। ४४. परिषदो ण्यः १५९४।

४५. सेनाया वा १५९५। ४६. संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पदयति १५९६ ४७. तस्य धर्म्यम् १५९७। ४८. अण्महिष्यादिभ्यः १५९८। १४०. महिषी प्रजापति प्रजावती प्रलेपिका विले-पिका अनुलेपिका पुरोहिता मणिपाली अनुवारक (अनु-चारक) होतृ यजमान । इति महिष्यादिः ॥

४९. ऋतोऽञ् १५९९। \* नराचेति वक्तब्यम्।

म विश्वसितुरिङ्ळोपश्चाञ्च वक्तव्यः ।

विभाजयितुर्णिलोपश्चाञ्च वक्तव्यः ।

५०. अवऋयः १६००।

५१. तदस्य पण्यम् १६०१।

५२. लवणाट्ट्य १६०२।

५३. किसरादिभ्यः छन् १६०३।

१४१. किसर नरद नलद स्थागल तगर गुरगुळ उशीर हरिद्रा हरिद्रु पर्गी (पर्णी)। इति किसरादिः।

५४. शलालुनोऽन्यतरस्याम् १६०४।

५५. शिल्पम् १६०५।

५६. मड्डुकश्रश्नरादणन्यतरस्याम् १६०६ |

५७. प्रहरणम् १६०७।

५८. परश्वथाद्रुख १६०८।

५९. शक्तियष्टचोरीकक् १६०९।

६०. अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः १६१०।

६१. शीलम १६११

६२. छत्रादिभ्यो णः १६१२।

१४२. छत्र शिक्षा प्ररोह स्था बुभुक्षा चुरा

तितिक्षा उपस्थान कृषि कर्मन् विश्वधा तपस् सत्य अन्त विशिखा विशिका भक्षा उदस्थान पुरोडा विक्षा चुक्षा मन्द्र । इति छत्रादिः ॥

६३. कर्माध्ययने वृत्तम् १६१४। ६४. बह्वच्पूर्वपदाहुच् १६१५। ६५. हितं भक्षाः १६१६। ६६. तदसौ दीयते नियत (नियुक्त)म् १६१७ ं ६७. श्राणामांसौदनाट्टिठन् १६१८। \* मांसीदनग्रहणं संघातविगृहीतार्थम्। ६८. भक्तादणन्यतरस्याम् १६१९। ६९. तत्र नियुक्तः १६२०। ७०. अगारान्ताट्टन् १६२१। ७१. अध्यायिन्यदेशकालात् १६२२। ७२. कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति ७३. निकटे वसंति १६२४। [१६२३ ७४. आवसथात्ष्ठल् १६२५ । ७५. प्राग्घिताचत् १६२६।

७६. तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् १६२७। ७७. धुरो यड्डबो १६२८। ७८. खः सर्वधुरात् १६३०। ७९. एकधुराल्छुक्च १६३१। ८०. शकटादण् १६३२ 11 8 11 ८१. इलसीराट्टक् १६३३। ८२. संज्ञायां जन्याः १६३४। ८३. विध्यत्यधनुषा १६३५ । ८४. धनगणं लब्धा १६३६। ८५. अञ्चाण्णः १६३७। ८६. वशंगतः १६३८। ८७. पदमस्मिन्ह्यम् १६३९। ८८. मूळमस्यावर्हि १६४०।

८९. संज्ञायां घेनुष्या १६४१।

९०. गृहपतिना संयुक्ते ज्यः १६४२। ९१. नौवयोधर्मविषमूळमूळसीतातुळाभ्यस्ता-र्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसंमि-तेषु १६४३। ९२. धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते १६४४। ९३. छन्द्सो निर्मिते १६४५। ९४. उरसोऽण्च १६४६। ९५. हृद्यस्य प्रियः १६४७। ९६. बन्धने चर्षी १६४८। ९७. मतजनहलात्करणजल्पकर्षेषु १६४९ | ९८. तत्र साधुः १६५०। ९९. प्रतिजनादिभ्यः खञ् १६५१ । १४३. प्रतिजन इदंयुग संयुग समयुग परयुग परकुल परस्यकुल अमुष्यकुल सर्वजन विश्वजन महाजन पश्चजन । इति प्रतिज्ञनादिः ॥

१००. भक्ताण्णः १६५२ 11 4 11 १०१. परिषदो ण्य: १६५३। १०२. कथादिभ्यष्ठक् १६५४। कथा विकथा विश्वकथा संकथा वितण्डा कुष्टविद् (कुष्ठविद् ) जनवाद जनेवाद जनोवाद वृत्ति संप्रह गुण गण आयुर्वेद । इति कथादिः ॥ १०३. गुडादिभ्यष्ठच् १६५५। १४५. गुड कल्माष सक्तु अपूप मांसौदन इक्क वेणु संग्राम संघात (संक्राम संवाह) प्रवास निवास उपवास । **इति गुडादिः ॥** १०४. पध्यतिथिवसतिस्वपतेर्ढव् १६५६ | १०५. सभाया यः १६५७। १०६. ढइछन्दसि ३४५५। १०७. समानतीर्थे वासी १६५८।

१०८. समानोदरे शयित ओ चोदात्तः १०९. सोदराद्यः १६६० | [१६५९ ११०. भवे छन्दासि ३४५६। १११. पाथोनदीभ्यां ड्यण् ३४५७। ११२. वेशन्तहिमवद्भयामण् ३४५८। ११३. स्रोतसो विभाषा ड्याइ यौ ३४५९। ११४. सगर्भसयूथसनुताद्यन् ३४६०। ११५. तुमाद्धन् ३४६१। ११६. अमाद्यत् ३४६२। ११७. घच्छौ च ३४६३। ११८. समुद्राभ्राद्धः ३४६४। ११९. बर्हिष दत्तम् ३४६५। १२०. दूतस्य भागकर्मणी ३४६६ ॥ ६॥ १२१. रक्षोयातूनां इननी ३४६७।

१२२. रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशस्ये १२३. असुरस्य स्वम् ३४६९। [३४६८ १२४. मायायामण् ३४७०। १२५. तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक्च मतोः ३४७१। १२६. अश्विमानण् ३४७२। १२७. वयस्यासु मूर्ज्ञो मतुप् ३४७३। १२८. मत्वर्थे मासतन्वोः ३४७४। \* मासतन्वोरनन्तरार्थे वा । लुगकारेकाररेफाश्च । १२९. मधोर्व च ३४७५। १३०. ओजसोऽहृनि यत्बौ ३४७६। १३१. वेशोयशआदेभगाद्यल्खौ ३४७७। १३२. ख च ३४७८।

१३३. पूर्वै: कृतमिनियौ च ३४७९। १३४. अद्भिः संस्कृतम् ३४८०। १३५. सहस्रेण संमितौ घः ३४८१। १३६. मतौ च ३४८२। १३७. सोममईति यः ३४८३। १३८. मये च ३४८४। १३९. मधोः ३४८५। १४०. बसोः समृहे च ३४८६ ॥७॥

🖟 अक्षरसमृहे छन्दस उपसंख्यानम् । । १४१. नक्षत्राद्धः ३४८७। १४२. सर्वेदेवात्तातिल ३४८८। १४३. शिवशमरिष्टस्य करे ३४८९। १४४. भावे च ३४९०॥

> प्राग्वहतेरपमित्यधर्मं शीलं हलपरिषदो रक्षोनक्षत्राचत्वारि ॥

इति पाणिनीयस्त्रपाठे चतुर्थस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्च ।

## ॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥

प्रथमः पादः।

१. प्राक् क्रीताच्छः १६६१ |

२. उगवादिभ्यो यत् १६६२।

१४६. गो इविस् अक्षर विष बर्हिस् अष्टका स्वदा युग मेधा ख़ुच्। 'नाभि नभं च' ९५। 'शुनः संप्र-सारणं वा च दीर्घत्वं तत्संनियोगेन चान्तोदात्तत्वम्' ९६। 'ऊधसोऽनङ्च' ९७। कूप खद दर खर असुर अध्वन् (अध्वन) क्षर वेद बीज दीस (दीप्त)॥ इति गवादिः॥

३. कम्बलाच संज्ञायाम् १६६३।

४. विभाषा हविरपूपादिभ्यः १६६४। १४७: अपूप तण्डुल अभ्युष (कभ्यूष) [अभ्योष अवाष अभ्येष] पृथुक ओदन सूप पूर्व किण्व प्रदीप मुसल कटक कर्णवेष्टक [इर्गल] अर्गल। 'अजविकारेभ्थख' ९८ । यूप स्थूणा दीप अश्व पत्र ॥ इस्यपूपादिः ॥ ५. तस्मै हितम् १६६५।

६. शरीरावयवाद्यत् १६६६।

\* यक्षकरणे रथाच ।

७. खल्यवमाषतिल्युषत्रद्याश्च १६६८।

८. अजाविभ्यां ध्यन् १६६९।

९. आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्वः १६७०

अाचार्यादणःवं च ।

पञ्चजनादुपसंख्यानम् ।

\* सर्वजनाटुम् खश्च।

\* महाजनाटुञ् ।

कर्मधारयादेवेष्यते ।

१०. सर्वेपुरुषाभ्यां णढञौ १६७२।

\* सर्वाण्णो वेति वक्तव्यम्।

पुरुषाद्वधविकारसम्हतेनकृतेष्विति वक्तव्यम् ।

११. माणवचरकाभ्यां खब् १६७३।

१२. तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ १६७४।

१३. छदिरुपधिबलेर्डच् १६७५।

१४. ऋषभोपानहोर्ज्यः १६७६।

१५. चर्मणोऽञ् १६७७।

१६. तदस्य तदस्मिन्स्यादिति १६७८।

१७. परिखाया ढच् १६७९।

१८. प्राग्वतेष्ठब् १६८०। [१६८१

१९. आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणाडुक्

२०. असमासे निष्कादिभ्यः १६८२ ॥१॥

१४८. निष्क पण पाद माघ वाह द्रोण षष्टि॥ इति निष्कादिः॥

इत ऊर्ध्व तु संख्यापूर्वपदानां तदन्तप्रहणं प्राग्वते-

रिष्यते तचालुकि ।

२१. शताच ठन्यतावशते १६८६ |

२२. संख्याया अतिशदन्तायाः कन् १६८७

२३. वतोरिड्डा १६८८।

२४. विंशतित्रिंशद्भयां ड्वुन्नसंज्ञायाम् १६८९

२५. कंसाट्टिठन् १६९०।

\* अर्थाचेति वक्तव्यम् ।

🖟 कार्षापणाद्दिठन्वक्तव्यः प्रतिरादेशश्च वा ।

२६. शूर्पादव्यन्यतरस्याम् १६९१। । ३५. शाणाद्वा १७००। २७. शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण्१६९२ ३६. द्वित्रिपूर्वादण्च १७०१। २८. अध्यर्धपूर्वेद्विगोर्छगसंज्ञायाम् १६९३। ३७. तेन क्रीतम् १७०२। \* सुवर्णशतमानयोरुपसंख्यानम्। ३०. द्वित्रिपूर्वान्निष्कात् १६९५। \* बहुपूर्वाश्वेति वक्तव्यम्। ३१. बिस्ताच १६९६। \* बहुपूर्वाच । ३२. विंशतिकात्खः १६९७। ३३. खार्या ईकन् १६९८। \* केवलायाश्चेति वक्तब्यम् । ३४. पणपादमाषशताद्यत् १६९९।

१, पूर्वाद्द्रिगोरिति पाठान्तरम्

२९. विभाषा कार्षापणसहस्राभ्याम् १६९४ ३८. तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ १७०४। \* वातिपत्तश्हेष्मभ्यः शमनकोपयोरुपसंख्यानम् । \* संनिपाताचा। ३९. गोद्यचोऽसंख्यापरिमाणाश्वादेर्यत् १७०५। १४९. अश्व अइमन् गण ऊर्णा (उर्म) उमा भन्ना (गन्ना) वर्षा वस्त्र ॥ **इत्यश्वादिः ॥** \* ब्रह्मवर्चसादुपसंख्यानम् । ४०. पुत्राच्छ च १७०६ ॥ २॥

४१. सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणञौ १७०७।

४२. तस्येश्वरः १७०८।

४३. तत्र विदित इति च १७०९। ४४. लोकसर्वलोकाह्य १७१०। ४५. तस्य वापः १७११। ४६. पात्रात्ष्ठन् १७१२। [१७१३ | ५६. सोऽस्यांशवस्तभृतयः १७२२। प्रेष्ठ. तदस्मिन्बृद्धःचायलाभग्रल्कोपदा दीयते । ५७. तदस्य परिमाणम् १७२३ । \* चतुर्थ्यथं उपसंख्यानम्। ४८. पूरणार्घाद्वन् १७१४। ४९. भागादाच १७१५। १९७१६ ५०. तद्भरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः १५०. वंश कुटज बल्बज मूल स्थूणा (स्थूण) अक्ष अश्मन् अश्व श्रक्षण इक्षु खट्टा ॥ इति वंशादिः। ५१. वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ १७१७। ५२. संभवत्यवहरति पचति १७१८ । तत्पचतीति द्रोणादण्च ।

५३. आढकाचितपात्रात्खोऽन्यतरस्याम् ५४. द्विगोः ष्टंश्च १७२०। [१७१९ ५५. कुलिजाल्लुक्स्नो च १७२१। ५८. संख्यायाः संज्ञासंघसुत्राध्ययनेषु१७२४। \* तत्र संज्ञायां स्वार्थे प्रत्ययो वाच्यः। स्तोमे डिविधिः। \* शन्शतोर्डिनिइछन्द्सि । \* विंशतेश्च। ५९. पंक्तिविंशतित्रिंशचत्वारिंशत्पद्धाशत्पष्टि-

सप्तत्यशीतिनवतिशतम् १७२५। ६०. पद्रबद्दशतीवर्गेवा १७२६ ॥ ३ ॥

६१. सप्तनोऽञ्छन्दसि ३४९१।

६२. त्रिंशबत्वारिंशतोत्रीद्याणे संज्ञायां डण् | ७०. स्थालीविलात् १७३४ | ६३. तद्हीति १७२८। **ि १७२७** ६४. छेदादिभ्यो नित्यम १७२९!

१५१. छेद भेद द्रोह दोह नतिं (नर्त) कर्ष [तीर्थ] संप्रयोग विप्रयोग प्रयोग [विप्रकर्ष] प्रेषण संप्रश्न विप्रश्न विकर्ष प्रकर्ष । 'विराग विरक्तं च' ९९॥ इति छे-दादिः॥

६५. शीर्षच्छेदाद्यम १७३०।

६६. दण्डादिभ्यः (यत्) १७३१।

१५२. दण्ड मुसल मधुपर्क कशा अर्घ मेघ मेघा सुवर्ण उदक वध युग गुहा भाग इभ भन्न ॥ इति दण्डादिः॥

६७. छन्दसि च ३४९२।

६८. पात्राद्धंश्च १७३२।

६९. कडक्करदक्षिणाच्छ च १७३३।

७१. यज्ञत्विग्भ्यां घखनौ १७३५।

यज्ञरिवग्भ्यां तत्कर्माहैतीत्युपसंख्यानम् ।

७२. पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति

७३. संशयमापन्नः १७३७। ७४. योजनं गच्छति १७३८।

क्रोशशतयोजनशतयोरुपसंख्यानम् ।

ततोऽभिगमनमर्हतीति च वक्तस्यम् ।

७५. पथः कान् १७३९।

७६. पन्थो ण नित्यम १७४०।

७७. उत्तरपथेनाहृतं च १७४१।

 आहृतप्रकरणे वारिजङ्गलस्थलकान्तारपूर्वादुपसंक्या-नम् ।

\* अजपथशङ्कपथाभ्यां च।

🗶 मधुकमरीचयोरण्ह्यलात् ।

सवार्तिकगणाष्ट्राध्यायीसूत्रपाठः ।

७८. कालात् १७४२। ७९. तेन निर्वृत्तम् १७४३। 间 🎖 ॥ ८०. तमधीष्टो भृतो भूतो भावी १७४४ । ९४. तदस्य ब्रह्मचर्यम् १७५८ । ८१. मासाद्वयसि यत्त्वचौ १७४५। ८२. द्विगोर्यप् १७४६। ८३. षण्मासाण्ण्यश्च १७४७। ८४. अवयसि ठंश्च १७४८। ८५. समायाः खः १७४९ । ८६. द्विगोर्बा १७५०। ८७. राज्यहःसंवत्सराच १७५१। ८८. वर्षाल्खक्च १७५३। ८९. चित्तवति नित्यम् १७५५। २०. षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते १७५६। ९१. बत्सरान्ताच्छइछन्द्सि ३४९३।

९२. संपरिपूर्वात्ख च ३४९४। ९३. तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम् १७५७। \* महानामन्यादिभ्यः षष्ठचन्तेभ्य उपसंख्यानम् । १५३. (वा ३०६७) । महानाम्री आदित्यमत गोदान ॥ इति महानाम्न्यादिः॥ \* अवान्तरदीक्षादिभ्यो डेर्निवेक्तब्यः। १५४. (वा ३०६९)। अवान्तरदीक्षा तिलवत देवव्रत ॥ इत्यवान्तरदीक्षादिः ॥ \* चतुर्मासाण्यो यज्ञे । ९५. तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः १७५९। ९६. तत्र च दीयते कार्यं भववत् १७६०। ९७. व्युष्टादिभ्योऽण् १७६१। १५५. व्युष्ट नित्य निष्कमण प्रवेशन [उपसंक्रमण] तीर्थ [अस्तरण] संप्राम संघात ॥ इति व्युष्टादिः ॥

अग्निपदादिभ्य उपसंख्यानम् । १५६. वा (२०७५) । अग्निपद पीलुमूल (पीलू मूल) प्रवास उपवास ॥ इत्यक्रिपदादिः ॥ आकृतिगणः॥ ९८. तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ ९९. संपादिनि १७६३। [१७६२ १००. कर्मवेषाद्यत् १७६४ ॥ ५॥ १०१. तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः १७६५ १५७. संताप संनाह संप्राम संयोग संपराय [संवेशन] संपेष निष्पेष [सर्ग] निसर्ग विसर्ग उपसर्ग प्रवास उपवास संघात संवेष संवास संमोदन [सक्तू] 'मांसौदनाद्विगृहीतादपि' १००। इति संतापादिः॥ १०२. योगाद्यच १७६६।

१०३. कर्मण उकव् १७६७।

१०५. ऋतोरण् १७६९।

१०४. समयस्तदस्य प्राप्तम् १७६८।

🛪 उपवद्मादिभ्य उपसंख्यानम् । १५८. (वा)। उपवस्तृ प्राशितृ ॥ इत्युप-वस्त्रादिः॥ १०६. छन्दसि घस् ३४९५। १०७. कालाद्यत् १७७० | १०८. प्रकृष्टे ठव्न १७७१ । १०९. प्रयोजनम् १७७२ । ११०. विशाखाषाढादण्मन्थदण्डयोः १७७३ चूडादिभ्य उपसंख्यानम् । १५९. चूडा श्रद्धा ॥ इति चूडादिः ॥ १११. अनुप्रवचनादिभ्यइछः १७७४। १६०. अनुप्रवचन उत्थापन उपस्थापन संवेशन

प्रवेशन अनुप्रवेशन अनुवासन अनुवचन अनुवाचन

अन्वारोहण प्रारम्भण आरम्भण आरोहण ॥ इत्यनु-

प्रवचन(दिः ॥

\* (स्वर्गादिभ्यो यहक्तव्यः।) १६१. (वा ३०७७)। स्वर्ग यशस् आयुस् काम धन ॥ इति स्वर्गादिः ॥ \* पुण्याहवाचनादिभ्यो लुब्वक्तब्यः। १६२. (वा ३०७८) । पुण्याहवाचन स्वस्ति-वाचन शान्तिवाचन ॥ इति पुण्याहवाचनादिः ॥ ११२. समापनात्सपूर्वपदात् १७७५। ११३. ऐकागारिकट् चौरे १७७६। ११४. आकालिकडाद्यन्तवचने १७७७। \* आकालाटुंश्च । ११५. तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः १७७८। ११६. तत्र तस्येव १७७९। ११७. तद्हम् १७८०। ११८. उपसर्गाच्छन्दिस घात्वर्थे ३४९६।

११९. तस्य भावस्त्वतलौ १७८१।

१२०. आ च त्वात् १७८२ । ।। ६ ॥ १२१. न नब्पूर्वोत्तत्पुरुषादचतुरसंगतलवण-वटयुधकतरसलसेभ्यः १७८३। १२२. पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा १७८४। १६३. पृथु मृदु महत् पटु तनु लघु **बहु साधु** भाशु उरु गुरु बहुल खण्ड दण्ड चण्ड क्षकिञ्चन बाल होड पाक बत्स मन्द खादु हस्व दीर्घ प्रिय वृष ऋजु क्षिप्र श्रुद्र अणु ॥ इति पृथ्वादिः ॥ १२३. वर्णहढादिभ्यः ष्यञ्च १७८७। १६४. दढ वृढ परिवृढ मृश कृश [वक] शुक चुक आम्र [कृष्ट] लवण ताम शीत उष्ण जड बिधर पण्डित मधुर मूर्ख मूक । 'वेर्यातलातमतिर्मनःशारदानाम्' १०१। 'समा मतिमनसोः' १०२। जवन ॥ इति ह्वादिः ॥ १२४. गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च १७८८ ।

१६५. ब्राह्मण बाडब माणव। ('अईतो नुम्व')
१०३ । चोर धूर्त आराधय विराधय अपराधय उपराधय एकभाव द्विभाव त्रिभाव अन्यभाव अक्षेत्रज्ञ
संवादिन् संवेशिन् संभाषिन् बहुभाषिन् शोषंघातिन्
विचातिन् समस्य विषमस्य परमस्य मध्यमस्य अनीश्वर
कुशल चपल निपुण पिशुन कुत्इल क्षेत्रज्ञ निश्च बालिश
अलस दुःपुरुष कापुरुष राजन् गणपति अधिपति गडुल
दायाद विशस्ति विषम विपात निपात। 'सर्ववेदादिभ्यः
स्वार्थे' १०४ । 'चतुर्वेदस्योभयपदवृद्धिश्च' १०५ ।
शौटीर ॥ आकुतिगणोऽयम्। इति ब्राह्मणादिः॥
\* चतुर्वर्णादीनां स्वार्थे उपसंख्यानम् ।

१६६. (वा ३०९४)। चतुर्वणं चतुर्वेद चतुरा-श्रम सर्वविद्य त्रिलोक त्रिखर षड्गुण सेना अनन्तर संनिधि समीप उपमा सुख तदर्थ इतिह मणिक ॥ इति चतुर्वणीदिः॥

१२५. सोनाचनकोपभ १७९०।

१२६. सख्युर्यः १७९१। \* द्तवणिग्भ्यां च। १२७. कपिज्ञात्योर्डक् १७९२। १२८. पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् १७९३। १६७. प्रोहित । 'राजाऽसे' १०६ । प्रामिक पिण्डिक भुहित बालमन्द (बाल मन्द) खण्डिक दण्डिक वर्मिक कर्मिक धर्मिक शितिक (स्तिक मूलिक तिलक) अञ्जलिक (अन्तलिक) [रूपिक ऋषिक] पुत्रिक अविक छत्रिक पर्धिक पथिक चर्मिक (प्रतिक) सार्थि आस्तिक सूचिक संरक्षसूचक (संरक्ष सूचक) नास्तिक [अजानिक शाकर नागर चूडिक] ॥ इति पुरोहितादिः ॥ १२९. प्राणभूजातिवयोवचनोद्वात्रादिभ्योऽञ् १७९४ ।

१६८. उद्गातृ उनेतृ प्रतिहर्तृ मचास्तृ होतृ पोतृ हर्तृ रथगणक पत्तिगणक युष्ठु दुष्ठु अध्वयुं वधू । 'सुभग मन्त्रे' १०७ । इत्युद्धान्नादिः ॥

## १३०. हायनान्तयुवादिभ्योऽण १७९५।

१६९. युवन् स्थविर होतृ यजमान । 'पुरुषासे' १०८। आतृ कुतुक श्रमण (श्रणम) कदुक कमण्डल कुल्ली सुन्नी दुःली सुह्दय दुईद्य सुश्रातृ दुर्शातृ वृषल परिवाजक सब्बाचारिन् अनुशंस । 'हृद्यासे' १०९। कुशल चपल निपुण पिश्चन कुत्हल क्षेत्रज्ञ। ('श्रोत्रियस्य यलोपश्च') ११०॥ इति युवादिः॥

१३१. इगन्ताच लघुपूर्वात् १७९६। १३२. योपधाद्गुरूपोत्तमाद्वुच् १७९७। १३३. द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च १७९८।

१७०. मनोज्ञ प्रियरूप अभिरूप कल्याण मेधाविन् आव्य कुलपुत्र छान्दस छात्र श्रोत्रिय चोर धूर्त विश्वदेव युवन् कुपुत्र प्रामपुत्र प्रामकुलाल प्रामड (प्रामषण्ड) प्रामकुमार सुकुमार बहुल (अवस्यपुत्र) अमुष्यपुत्र अमुष्यकुल सारपुत्र शतपुत्र ॥ इति मनोज्ञादिः॥ १३४. गोत्रचरणाच्छ्ळाघात्याकारतद्वेतेषु
१३५. होत्राभ्यइछः १८०० [१७९९
१३६. ब्रह्मणस्त्वः १८०१ ।
प्राक्कीताच्छताच सर्वभूमिसप्तनोऽञ्मासातस्मै प्रभवति न नञ्जपूर्वात्षोडश ॥
इति पाणिनीयस्त्रपाठे पश्चमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ।

## द्वितीयः पादः।

- १. धान्यानां भवने क्षेत्रे खब् १८०२।
- २. त्रीहिशाल्योर्ढक् १८०३।
- ३. यबयवकषष्टिकाद्यत् १८०४।
- ४. विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः १८०५
- ५. सर्वचर्मणः कृतः खख्बा १८०६।

६. यथामुखसंमुखस्य दर्शनः खः १८०७ । १८. गोष्ठात्खञ्भूतपूर्वे १८१९ । ७. तत्सर्वादेः पथ्यक्ककर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति १९. अश्वस्यैकाहगमः १८२०। ८. आप्रपदं प्राप्नोति १८०९ । १८१० १०. परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमनुभवति १८११ ११. अवारपारात्यन्तानुकामं गामी १८१२ १२. समांसमां विजायते १८१३। # खप्रत्ययानुः(पत्ती यलोपो वा वक्तब्यः । १३. अद्यश्वीनाऽवष्टब्धे १८१४। १४. आगवीनः १८१५। १५. अनुग्वलं गामी १८१६। १६. अध्वनो यत्स्वी १८१७। १७. अभ्यमित्राच्छ च १८१८ |

१८०८ । २०. शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः १८२१ २१. त्रातेन जीवति १८२२ । [॥ **१** ॥ ९. अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धाभक्षयितनेयेषु २२. साप्तपदीनं सल्यम् १८२३ | २३. हैयङ्गवीनं संज्ञायाम् १८२४ । २४. तस्य पाकमूले पील्वादिकणीदिभ्यः कु-णब्जाहचौ १८२५। १७१. पीछ कर्कन्धू (कर्कन्धु) शमी करीर बल (कुषल) बदर अश्वत्थ खदिर ॥ इति पील्वादिः ॥ १७२. कर्ण अक्षि नख मुख केश पाद गुल्फ भ्रू शृज्ञ दन्त ओष्ठ प्रष्ठ ॥ इति कर्णादिः ॥ २५. पक्षात्तिः १८२६ । २६. तेन वित्तद्युद्धप्चणपौ १८२७।

२७. विनञ्भ्यां नानाव्यौ नसह १८२८। २८. वेः शालच्छङ्कटचौ १८२९।

२९. संप्रोदश्च कटच् १८३०।

\* अलाबूतिलोमाभङ्गाभ्यो रजस्युपसंख्यानम् ।

\* गोष्ठजादयः स्थानादिषु पञ्चनामभ्यः ।

संघाते कटच्।

\* विस्तारे पटच्।

\* द्वित्वे गोयुगच्।

षट्खे षड्गवच्।

संहे तैलच्

\* भवने क्षेत्रे शाकटशाकिनौ।

३०. अवात्कुटार्च १८३१।

३१. नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्नाट-

**उभ्रटचः १८३२।** 

३२. नेर्बिडिज्बरीसची १८३३।

३३. इनच्पिटिंबकिच च १८३४।

कप्रत्ययचिकादेशी च वक्तब्यो ।

\* क्रिक्सस्य चिल् पिल् लक्षास्य चक्क्षां।

\* चुल्च।

३४. उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः १८३५

३५. कर्मणि घटोऽठच् १८३६। [१८३७

३६. तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्

१७३. तारका पुष्प कर्णक मञ्जरी ऋजीष [क्षण सूच] मूत्र निष्क्रमण पुरीष उचार प्रचार (विचार)

सूच] मूत्र ानष्क्रमण पुराष उच्चार प्रचार (विचार) कुड्मल कण्टक मुसल (मुकुल) कुसुम कुतृह्ल स्तबक

(स्तवक) किसलय पह्नव (खण्ड) वेग निद्रा मुद्रा बुभुक्षा (धेनुष्या) पिपासा श्रद्धा अश्र पुलक अङ्गारक वर्णक द्रोह

(धनुष्या)।पपासा श्रद्धा अन्न पुरुक अङ्गारक वणक द्वाह दोह सुख दुःख उत्कण्ठा भर व्याधि वर्मन् त्रण गौरव

शास्त्र तरक्र तिलक चन्द्रक अन्धकार गर्व कुमुर (मुकुर) हर्ष उत्कर्ष (रण) कुवलय गर्ध श्रुध् सीमन्त ज्वर गर

रोग रोमाश्व पण्डा कजल तृष् कौरक कह्नोल स्थपुट फल

कञ्चुक श्रन्नार अहुर शेवल वकुल श्रन्न आराल कलहू कर्दम (कन्दल) मूर्च्छा अन्नार हस्तक प्रतिबिम्ब विघ्न-तन्त्र प्रत्यय दीक्षा गर्ज । 'गर्भोदप्राणिनि' १११ ॥ इति तारकादिः ॥ आकृतिगणः ॥

- ३७. प्रमाणे द्वयसज्दन्नञ्मात्नचः १८३८।
- \star प्रमाणे लः ।
- द्विगोर्नित्यम् ।
- प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाश्चापि संशये मात्रच्।
- वस्वन्तात्स्वार्थे द्वयसम्मात्रची बहुलम् ।
  - ३८. पुरुषहस्तिभ्यामण्च १८३९। ३९. यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् १८४०।
- श्रुष्मदस्मदोः साद्द्ये वतुद्वाच्यः ।
  - ४०. किमिदंभ्यां वो घः १८४१ 11211 **४१. किमः संस्यापरिमाणे डित च १८४२** ४२. संख्याया अवयवे तयप् १८४३।

४३. द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा १८४४।

४४. उभादुदात्तो निसम् १८४५।

४५. तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताडुः १८४६

४६. शदन्तविंशतेश्च १८४७।

४७. संख्याया गुणस्य निमाने मयट् १८४८

४८. तस्य पूरणे डट् १८४९।

४९. नान्तादसंख्यादेर्मट् १८५०।

५०. थट् च च्छन्दिस ३४९७।

५१. षट्कतिकतिपयचतुरां थुक् १८५१।

चतुरइछयतावाद्यक्षरलोपश्च ।

५२. बहुपूगगणसङ्खस्य तिथुक् १८५२।

५३. वतोरिथुक् १८५३।

५४. द्वेस्तीयः १८५४।

५५. त्रेः संप्रसारणं च १८५५।

५६. विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् १८५६ ५७. नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच १८५७ ।

५८. षष्ट्रचादेश्वासंख्यादेः १८५८। ५९. मतौ छः सूक्तसाम्नोः १८५९। ६०. अध्यायानुवाकयोर्कुक् १८६० ॥३॥ ६१. विमुक्तादिभ्योऽण् १८६१।

१७४. विमुक्त देवासुर रक्षोसुर उपमद् सुवर्ण परिसारक (सदसत्) वसु मकत् प्रकावत् वसुमत् मही-यत्व सत्त्वत् वर्द्दवत् दशार्ण दशार्द्द वयस् हविधीन पत-त्रिन् महित्री अस्यहत्य सोमापुषन् (सोमापूषन्) इडा अमाविष्ण् उर्वशी दृत्रहन् ॥ इति विमुक्तादिः॥ ६२. गोषदादिभ्यो बुन् १८६२।

१७५. गीषद (गोषद् ) इषेत्वा मातरिश्वन् देवस्य त्वा देवीरापः कृष्णोऽस्याखरेष्ठः देवींधिया (दैवींधिय) रक्षोहण युजान अजन प्रभूत प्रतूत क्रशानु (कृशानु)॥ इति गोषदादिः॥ ६३. तत्र कुशलः पथः १८६३। ६४. आकर्षोदिभ्यः कन् १८६४।

१७६. आकर्ष त्सक पिशाच पिचण्ड अशनि अश्मन् निचय चय (विजय) जय आचय नय पाद दीप हद हाद हाद (गद्रद) शकुनि ॥ इत्याकर्षादिः ॥ ६५. धनहिरण्यात्कामे १८६५ ।

६६. स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते १८६६ । ६७. उदराहुगाचुने १८६७ ।

६८. सस्येन परिजातः १८६८। ६९. अंशं हारी १८६९।

७०. तन्त्रादिचरापहृते १८७०।

७१. ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम् १८७१ । ७२. ज्ञीतोष्णाभ्यां कारिणि १८७२ । ७३. अधिकम् १८७३ |
७४. अनुकाक्किकाभीकः कमिता १८७४ ।
७५. पार्श्वेनान्विच्छति १८७५ । [१८७६
७६. अयःशुल्लदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठव्यो
७७. तावितथं प्रहणमिति लुग्वा १८७७ ।

\* तावितथेन गृह्वातीति कन्वक्तस्यो निस्यं च लुक् ।

७८. स एषां मामणीः १८७८। ७९. शृक्कसमस्य बन्धनं करमे १८७९।

८०. उत्क उन्मनाः १८८०। ॥ ४॥

८१. कालप्रयोजनाद्रोगे १८८१।

८२. तदस्मिन्ननं प्रायेण संज्ञायाम् १८८२।

चटकेभ्य इनिर्वाच्यः ।

८३. कुल्माषादव् १८८३। ८४. भोत्रियंद्रखन्दोऽधीते १८८४। ८५. श्राद्धमनेन भुक्तिमिनिठनौ १८८५। ८६. पूर्वादिनिः १८८६।

८७. सपूर्वीच १८८७।

८८. इष्टादिभ्यश्च १८८८।

१७७. इष्ट पूर्त उपामादित निगदित परिगदित (परिगदित (परिगदित) निकथित निषादित निपठित संकलित परिकलित संरक्षित परिरक्षित अर्चित गणित अवकीण आयुक्त गृहीत आम्रात भ्रुत अधीत (अवधान) आसेवित अवधारित अवकल्पित निराकृत उपकृत उपाकृत अनुयुक्त अनुगणित अनुपठित व्याकृलित ॥ इतीष्टादिः ॥ ८९. छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्था-

तरि १८८९ ।

९०. अनुपद्यन्वेष्टा १८९०।

९१. साक्षाद्रष्टरि संज्ञायाम् १८९१ ।

९२. क्षेत्रियच्परक्षेत्रे चिकित्स्यः १८९२ ।

९३. इन्द्रियमिन्द्रिक्किमिन्द्रदृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद्रसृष्टिमिनद

१७८. रस रूप वर्ण गन्ध स्पर्श शब्द स्नेह भाव। 'गुणात्' ११२। 'एकाचः' ११३॥ इति रसादिः॥

\* गुणवचनेभ्यो मतुषो लुक्।

९६. प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् १९०३ \* प्राण्यकादेव ।

९७. सिष्मादिभ्यश्च १९०४।

१७९. सिधुम गडु मणि नाभि बीज (वीणा)कृष्ण हस्वत्वं च' ११९। ('विष्विगित्युत्तरपदलं च' ११९। विष्विगित्युत्तरप्ति। विष्विगित्युत्तरप्ति। विष्विगित्युत्तरपदलं चित्रयं चित्रयं

पुष्क पृथु मृदु मञ्जु (मण्ड) पत्र चढु किप गण्डु प्रन्थि श्री कुश धारा वर्ष्मन् पक्ष्मन् स्रेष्मन् पेश निष्पाद् कुण्ड 'क्षुद्रजन्तूपतापयोश्व' ११७ ॥ इति सिष्मादिः ॥

९८. वत्सांसाभ्यां कामबले १९०५।

९९. फेनादिलच १९०६।

१००. लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः १९०७ ॥ ५ ॥

१८०. लोमन् रोमन् बभु हरि गिरि कर्क किप सुनि तह ॥ इति लोमादिः ॥ १८१. पामन् वामन् वेमन् हेमन् श्रेष्मन् कहु (कहू ) बिल सामन् जन्मन् कृमि । 'अज्ञात्कल्याणे' ११८ । 'शाकीपलालीदहूणां हस्वत्वं च' ११९ । ('विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाकृतसम्भेः') १२० । 'लक्ष्म्या अश्व' १२१ ॥ इति पामादिः ॥ १८२. पिच्छा उरस् धुवक भ्रुवक । 'जटाघटाकालाः सेपे' १२२ । वर्ण उदक पद्व प्रज्ञा ॥ इति पिच्छादिः।

१०१. प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यो णः १९०८।

\* वृत्तेश्च ।

१०२. तपःसहस्राभ्यां विनीनी १९०५।

१०३. अण्च १९१०।

\* ज्योत्सादिभ्य उपसंख्यानम् ।

१८३. (वा ३२००)। ज्योत्ह्वा तमिस्रा कुण्डल कुतप विसर्प विपादिका ॥ इति ज्योत्स्नादिः ॥

१०४. सिकताशकराभ्यां च १९११।

१०५. देशे लबिलची च १९१२।

१०६. दन्त उन्नत उरच् १९१३ |

१०७. जषसुषिमुष्कमधो रः १९१४।

\* रप्रकरणे खमुखकुक्षेभ्य उपसंख्यानम् ।

# नगपांसुपाण्डुभ्यश्च ।

#कच्छा इस्वरवं च।

१०८. शुद्रुभ्यां मः १५१५ | १०९. केशाद्वोऽन्यतरस्याम् १९५६।

अन्येभ्योऽिप दृश्यत इति वक्तव्यम् ।

\* अर्णसो लोपश्च ।

छन्दसीवनिपौ च।

भेधारथाभ्यामीरिकारचौ वक्तव्यौ ।

११०. गाण्ड्यजगात्संज्ञायाम् १९१७।

१११. काण्डाण्डादीरन्नीरचौ १९१८।

११२. रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच् १९१९

\* अन्येभ्योऽपि दृश्यते ।

११३. दन्तशिखात्संज्ञायाम् १९२०।

११४. ज्योत्स्नातमिस्राशृङ्गणोर्जिखन्तर्जस्व-

लगोमिन्मलिनमलीमसाः १९२१ ।

११५. अत इनिठनौ १९२२।

११६. ब्रीह्यादिभ्यश्च १९२३।

१८४. व्रीहि माया (शाला) शिखा माला मेखला केका अष्टका पताका चर्मन् कर्मन् वर्मन् दंष्ट्रा संज्ञा

बडबा कुमारी नौ वीणा बलाका यवखदनौ कुमारी। 'शीषीचनः' १२३॥ **इति बीह्यादिः**॥

शिखामालासंज्ञादिभ्य इनिः ।

\* सवस्तदादिभ्य इकः।

\* अन्येभ्य उभयम्।

११७. तुन्दादिभ्य इलच १९२४।

१८५. तुन्द उदर पिचण्ड यव बीहि । 'खाझा-द्विद्वद्वी' १२४ ॥ इति तुन्दादिः ॥

११८. एकगोपूर्वाट्ठक्नित्यम् १९२५ ।

११९. शतसहस्रान्ताच निष्कात् १९२६।

१२०. रूपादाहतप्रशंसयोर्थप् १९२७ ॥६॥

भन्येभ्योऽपि इत्यते ।

१२१. अस्मायामेधास्त्रजो विनिः १९२८।

१२२. बहुलं छन्दसि ३४९८ ।

आमयस्योपसंख्यानं दीर्घश्च ।

\* श्रुङ्गबृन्दाभ्यामारकन् । \* फलबर्हाभ्यामिनच् ।

हृदयाचालुरन्यतरस्याम् ।
 शीतोष्णतृप्रेभ्यस्तदसहने ।

\* हिमाचेलुः।

\* बलादूरुः।

\* वातास्त्र**मृ**हे च ।

\* तप्पर्वमरुद्भ्याम् ।

१२३. ऊर्णाया युस् १९२९।

१२४. वाचो ग्मिनिः १९३० ।

१२५. आलजाटचौ बहुभाषिणि १९३१।

🖟 कुत्सित इति वक्तब्यम्।

१२६. स्वामिन्नैश्वर्ये १९३२।

१२७. अर्शआदिभ्योऽच् १९३३।

१८६. अर्शस् उरस् तुन्द चतुर पिलत जटा (घटा) घाटा अभ्र (अघ) (कर्दम) अम्ल लवण । 'खाज्ञाद्धीनात्' १२५ । वर्णात् ॥ इत्यर्शआदिः॥ आकृतिगणः॥

१२८. द्वन्द्वोपतापगर्द्यात्प्राणिस्थादिनिः १९३४ १२९. वातातीसाराभ्यां कुक्च १९३५ ।

भ पिशाचाचा।

१३०. वयसि पूरणात् १५३६।

१३१. सुखादिभ्यश्च १९३७।

१८७. युख दुःख तृप्त [तृप्र] कृच्छ्र अस्न (आश्र) आस्न (अस्न) अलीक करुण सोढ प्रतीप शील हल । 'माला क्षेपे' १२६। (कृपण) प्रणाय (प्रणय) दल कक्ष ॥ इति सुखादिः ॥ १३२. धर्मशीलवर्णान्ताच १९३८।

१३३. हस्ताज्जातौ १९३९।

१३४. क्णोद्रह्मचारिणि १९४०।

१३५. पुष्करादिभ्यो देशे १९४१।

१८८. पुष्कर पद्म उत्पल तमाल कुमुद नड किपत्थ बिस मृणाल कर्दम शास्त्रक विगई करीष शिरीष यवास (प्रवास) हिरण्य कैरव कल्लोल तट तरङ्ग पङ्कज सरोज राजीव नालीक सरोक्द पुटक अरविन्द अम्भोज अञ्ज कमल (कल्लोल) पयस् ॥ इति पुष्करादिः॥

🛪 बाह्रुरू पूर्वपदाद्वलात् ।

\* सर्वादेश्व।

\* अर्थाचासंनिहिते।

स तद्वताचा ।

१३६. बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम् १९४२ प् १८९. बल उत्साह (उद्गास उद्वास) उद्दास शिखा कुल चूडा युल कूल आयाम न्यायाम उपयाम आरोह अवरोह परिणाह (युद्ध) ॥ इति बलादिः ॥ १३७. संज्ञायां मन्माभ्याम् १९४३। १३८. कंशंभ्यां वभयुस्तितुतयसः १९४४। १३९. तुन्दिवलिवटेभेः १९४५। १४०. अहंग्रुभमोर्युस् १९४६ ॥ ७॥ धान्यानां व्रातेन किमो विमुक्तादिभ्यः काल-प्रयोजनात्प्रज्ञाश्रद्धास्मायामेधाविंशतिः ॥ इति पाणिनीयसूत्रपाठे पश्चमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।

#### तृतीयः पादः।

१. प्राग्दिशो विभक्तिः १९४७। २. किंसर्वनामबहुभ्योऽब्यादिभ्यः १९४८ १४. इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते १९६३।

३. इदम इश् १९४९ ।

एतेती रथोः १९५० ।

\* थाहेती च च्छन्दसि।

५. एतदोऽन् १९५१।

६. सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि १९५२।

७. पद्धम्यास्तसिल् १९५३।

८. तसेश्च १९५५।

९. पर्यभिभ्यां च १९५६।

\* सर्वोभयार्थाभ्यामेव ।

१०. सप्तम्यास्त्रलु १९५७।

११. इदमो हः १९५८।

१२. किमोऽत् १९५९।

१३. वाहच च्छन्दसि १९६१।

इिर्मिहणाञ्जवदादियोग एव ।

१९०. (बा ३२४४)। भवान् दीर्घायुः देवानां प्रियः आयुष्मान् ॥ इति भवदादिः ॥

१५. सर्वेकान्यकिंयत्तदः काले दा १९६४। \* इदमोऽज्ञभावो द्यश्र ।

१६. इदमो हिंलु १९६५।

१७. अधुना १९६६।

१८. दानीं च १९६७।

१९. तदो दा च १९६८।

\* तदो दावचनमनर्थकं विहितत्वात्।

२०. तयोर्दार्हिलौ च च्छन्दिस ३४९९ ॥१॥ २५. किमश्र १९७३।

२१. अनद्यतने हिंलन्यतरस्याम् १९६९।

२२. सद्यःपरुत्परार्थैषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्ये-द्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभये-

द्युरुत्तरेद्युः १९७०।

|\* समानस्य सभावो चस् चाहनि ।

\* पूर्वपूर्वतरयोः परभाव उदारी च संवत्सरे ।

\* इदम इश् समसण् प्रत्यवश्च संवत्सरे।

\* परसादेखब्यहनि ।

\* पूर्वान्यान्यतरेतरापराधरोभयोत्तरेभ्यो[ऽहनि]ए्ख्स् ।

\* द्युश्चोभयात्।

२३. प्रकारवचने थालु १९७१।

२४. इदमस्यमुः १९७२।

भ एतदो वाच्यः ।

२६. था हेतौ च च्छन्द्सि ३५००।

२७. दिक्छब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो

दिग्देशकालेष्वस्तातिः १९७४ । २८. दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच् १९७८ ।

४१. विभाषाऽत्ररस्य १९७७। ५४. षष्ट्रश्चा रूप्य च २०००।

२९. विभाषा परावराभ्याम् १५७९। ३०. अञ्चेर्छुक् १९८०। ३१. उपर्युपरिष्टात् १९८१। ३२. पश्चात् १९८२। \* अपरस्यार्थे पश्चभावो वक्तव्यः। ३३. पश्च पश्चा च च्छन्दासि ३५०१ । 🛭 ४६. एधाच १९९२। ३४. उत्तराधरदक्षिणादातिः १९८३। ४७. याप्ये पाशप् १९९३। ३५. एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः १९८४ | ४८. पूरणाद्भागे तीयादन् १९९४। ३६. दक्षिणादाच् १९८५। ३७. आहि च दूरे १९८६। ३९. पूर्वाधरावराणामिस पुरधवश्चेषाम् । ५२. एकादाकिनिचासहाये १९९८ |

४२. संख्याया विधार्थे **धा १**९८८ । ४३. अधिकरणविचाले च १९८९। ४४. एकाद्धो ध्यमुबन्यतरस्याम् १९९० । । ४५. द्वित्र्योश्च धमुच १९९१। अधुनन्तात्स्वार्थे डद्द्रीनम् । ४९. प्रागेकादशभ्योऽछन्द्सि १९९५। ५०. षष्टाष्ट्रमाभ्यां ञ च १९९६। ३८. उत्तराश्च १९८७। [१९७५ ५१. मानपश्चक्नयोः कन्छुकौ च १९९७। ४०. अस्ताति च १९७६ | | २ | | ५३. भूतपूर्वे चरट् १९९९।

५६. तिङश्च २००२। वि००५ ७०. प्रागिवात्कः २०२५। ५७. द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । ७१. अव्ययसर्वनाम्नामकच्प्राक्टेः २०२६। ५८. अजादी गुणवचनादेव २००६। ७२. कस्य च दः २०२७। ५९. तुइछन्द्रसि २००७। ६०. प्रशस्यस्य श्रः २००५ ॥ ३॥ \* अकच्प्रकरणे त्र्णीमः काम्। ६१. ज्य च २०११ | ६२. बृद्धस्य च २०१३ | ६३. अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ २०१४। ६४. युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम् २०१९ - ७५. संज्ञायां कन् २०३०। ६५. विन्मतोर्छक २०२०। ६६. प्रशंसायां रूपप् २०२१। ६७. ईषदसमाप्रौ कल्पब्देइयदेशीयरः२०२२ ७८. बह्वचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा २०३३। ६८. विभाषा सुपो बहुच्पुरस्तानु २०२३। ७५. घनिलचौ च २०३४।

५५. अतिशायने तमबिष्ठनौ २००१। [ ६९. प्रकारवचने जातीयर् २०२४ | अोकारसकारभकारादौ सुपि सर्वनाम्नष्टेः प्रागकच् । \* शीले को मलोपश्च। ७३. अज्ञाते २०२८। ७४. क्रत्सिते २०२९ । ७६. अनुकम्पायाम् २०३१। ७७. नीतौ च तद्युक्तात् २०३२।

८०. प्राचामुपादेरडज्बुची च २०३६॥४॥

८१. जातिनाम्नः कन् २०३७।

८२. अजिनान्तस्योत्तरपद्छोपश्च २०३९।

८३. ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः २०३५ ।

ः चतुर्थाद्च अर्ध्वस्य लोपो वक्तब्यः।

अनजादौ च विभाषा लोपो वक्तव्यः ।

: लोप: पूर्वपदस्य च।

ः विनापि प्रस्ययं पूर्वोत्तरपदयोर्वा लोपो वाच्यः ।

: उवर्णाह्य इलस्य च।

: (ऋवर्णादपि)।

ः ठप्रहण्मुको द्वितीयस्वे कविधानार्थम् ।

ः द्विनीयं संध्यक्षरं चेत्तदादेर्लोपो वक्तब्यः ।

८४. शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनां

तृतीयात् २०३८।

ः एकाक्षरपूर्वपदानामुत्तरपदलोपो वक्तब्यः ।

ႈ ष्षष्ठाजादिवचनात्सिद्धम् ।

८५. अल्पे २०४०।

८६. ह्रस्वे २०४१।

८७. संज्ञायां कन २०४२।

८८. कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः २०४३ |

८९. कुत्वा डुपच् २०४४।

९०. कासूगोणीभ्यां ष्टरच् २०४५।

९१. वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे २०४६।

९२. किंयत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच २०४७।

९३. वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्२०४८

९४. एकाच प्राचाम् २०४९।

९५. अवक्षेपणे कन् २०५०।

९६. इवे प्रतिकृतौ २०५१।

९७, संज्ञायां च २०५२।

९८. छुम्मनुष्ये २०५३ । ९९. जीविकार्थे चापण्ये २०५४ । १००. देवपथादिभ्यक्ष २०५५ ॥५॥

१९१. देवपथ (इंसपथ वारिपथ रथपथ) स्थलपथ करिपथ अजपथ राजपथ शतपथ शहुपथ सिन्धुपथ सिद्धगति उष्ट्रप्रीव वामरज्जु इस्त इन्द्र दण्ड पुष्प मत्स्य इति देवपथादिः॥ आकृतिगणः॥

१०१. वस्तेर्डच् २०५६।

१०२. शिलाया ढः २०५७।

१०३. शाखादिभ्यो यः २०५८।

१९२. शाखा मुख जघन श्वः मेघ अभ्र चरण स्कन्ध स्कद (स्कन्द) उरस् शिरस् अप्र (शाण) शरण ॥ इति शाखादिः ॥

१०४. द्रव्यं च भव्ये २०५९।

१०५. कुशाप्राच्छः २०६०। १०६. समासाच तद्विषयात् २०६१ | १०७. शर्करादिभ्योऽण् २०६२ | १९३. शर्करा कपालिका कपाटिका कपिष्ठिका (कनि-ष्ठिका) पुण्डरीक शतपत्र गोलोमन् लोमन् गोपुच्छ नराची नकुल सिकता ॥ **इति दार्करादिः** ॥ १०८. अङ्गल्यादिभ्यष्ठक् २०६३। १९४. अङ्गली भरज बभ्रु वल्गु मण्डर मण्डल शष्कुली हरि कपि मुनि रुद्द खल उदिश्वत् गोणी उरस कुलिश ॥ इत्यक्कल्यादिः ॥ १०९. एकशालायाष्ट्रजन्यतरस्याम् २०६४। ११०. कर्कलोहितादीकक् २०६५ । १११. प्रस्नपूर्वविश्वेमात्थाल्छन्दसि ३५०२। ११२. पूगाञ्ज्यो ज्यामणीपूर्वात् २०६६। ११३. त्रातच्फ्ञोरिखयाम् ११०० I

११४. आयुषजीविसङ्गाञ्ज्यड्वाहीकेष्वत्रा-द्याणराजन्यात् २०६७ ।

११५. वृकाट्टेण्यण् २०६८।

११६. दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छः २०६९।

१९५. दामि औलिप बैजवापि औदिक औदि अच्युतिन्त (आच्युतिन्त) अच्युतिन्त (आच्युतिन्त) अच्युतिन्ति (आच्युतिन्ति) शाकुन्ति आकिदिन्ति आकिदिन्ति आकिदिन्ति औडिवि काकदन्ति शाशुंतिपि सार्वसेनि बिन्दु वैन्दिव तुलस मौजायन काकिन्द सावित्रीपुत ॥ इति दामन्यादिः ॥

११७. पर्श्वादियौधेयादिभ्योऽणञौ २०७०।

१९६. पर्श्च असुर रक्षम् बाह्यीक वयस् वसु मरुत् सत्त्वत् दशाई पिशाच अशनि कार्षापण ॥ इति पर्श्वीदिः॥ १९७. योधेय (कौशेय) शौक्रेय शौक्षेय धार्तेय घार्तेय ज्याबाणेय त्रिगर्त भरत उशीनर ॥ इति यौधेयादिः॥

११८. अभिजिद्धिदशुच्छालावच्छिलावच्छि मीवदूर्णावच्छुमदणो यञ् २०७१। ११९. ब्यादयस्तद्राजाः २०७२। प्राग्दिशोऽनद्यतने विभाषा ज्य च जाति-नाम्नो वस्तेरेकोनविंशतिः॥ इति पाणिनीयसूत्रपाठे पश्चमस्यायस्य तृतीयः पादः।

## चतुर्थः पादः।

१. पादशतस्य संख्यादेवींप्सायां वुन्छोपश्च २. दण्डव्यवसर्गयोश्च २०७४ | [२०७३ ३. स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् २०७५ १९८. स्थूल अणु माषेषु (माष इषु)। 'कृष्ण तिलेषु' १२८ । 'यव बीहिषु' १२९ । 'इष्ठु तिल पाद्यकालावदाताः सुरायाम्' १३० । 'गोमूत्र आच्छादने' १३१ । 'सुरा अहीं' १३२ । 'जीर्ण शालिषु' १३३ । 'पत्रमूल समस्तो व्यस्तश्च' १३४ ॥ कुमारीपुत्र कुमारी-श्वग्रुर•मणि ॥ इति स्थूलादिः ॥

- \* चब्रह्रहतोरुपसंख्यानम्।
- \* (सुराया अही।)
  - ४. अनत्यन्तगतौ क्तात् २०७६।
  - ५. न सामिवचने २०७७।
  - ६. बृहत्या आच्छादने २०७८।
  - अषडक्षाशितङ्ग्वलंकर्मालंपुरुषाऽध्युत्तर-पदात्खः २०७९ ।
  - ८. विभाषाक्चेरदिक्सियाम् २०८०।
  - ९. जात्यन्ताच्छ बन्धुनि २०८१ [२०८२ १० स्थानान्तादिभाषा सम्यानेनेति नेत्र
  - १०. स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत् ११.किमेत्तिङ्ययघादाम्बद्भव्यप्रकर्षे २००४

- १२. अमु च च्छन्दसि ३५०३।
- १३. अनुगादिनष्ठक् २०८३।
- १४. णचः स्त्रियामञ् ३२१६।
- १५. अणिनुणः ३२१९।
- १६. विसारिणो मत्स्ये २०८४ ् [२०८५
- १७. संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्
- १८. द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् २०८६ ।
- १९. एकस्य सकुच २०८७। [|| १ ||
- २०. विभाषा बहोधीऽविप्रकृष्टकाले २०८८।
- २१. तत्प्रकृतवचने मयट् २०८९।
- २२. समूहवब बहुषु २०९०।
- २३. अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ज्यः २०९१
- २४. देवतान्तात्तादर्थ्ये यत् २०९२ ।
- २५. पादार्घाभ्यां च २०९३।

२६. अतिथेर्ज्यः २०९४।

२७. देवात्तल् २०९५।

२८. अवेः कः २०९६।

२९. यावादिभ्यः कन् २०९७।

१९९. याव मणि अस्थि [ताल्ज] जानु लान्द्र पीत स्तम्ब । 'ऋतानुष्णशीते' १३५ । 'पशी ल्रुनियाते' १३६ । 'अणु निपुणे' १३७ । 'पुत्र कृत्रिमे' १३८ । 'झात वेदसमाप्तो' १३९ । 'ग्रून्थ रिक्ते' १४० । 'दान कुत्सिते' १४१ । 'तनु सूत्रे' १४२ । 'ईयसक्ष' १४३ । ज्ञात अज्ञात । कुमारीकीडनकानि च (कुमार-कोडनकानि च) ॥ इति यावादिः ॥ ३०. लोहितान्मणौ २०९८ ।

\* लोहितालिङ्गबाधनं वा ।

नवस्य न् आदेशः क्षप्तनप्लाश्च प्रत्यया वक्तव्याः ।

\* नश्च पुराणे प्रात्।

३१. वर्णे चानित्ये २०९९।

३२. रक्ते २१००।

३३. कालाच २१०१।

३४. विनयादिभ्यष्ठक् २१०२।

२००. विनय समय । 'उपायो हस्वत्वं च' १४४ । संप्रति संगति कथंचित् अकस्मात् समाचार उपचार समाय (समयाचार) व्यवहार संप्रदान समुत्कर्ष समूह विशेष अत्यय ॥ इति विनयादिः॥

३५. वाचो व्याहृतार्थायाम् २१०३।

३६. तचुक्तात्कर्मणोऽण् २१०४।

\* अण्प्रकरणे कुलालवरुडनिषादचण्डालामित्रेभ्यद्दछन्दसि

\* भागरूपनामभ्यो धेयः।

\* मित्राच छन्दसि ।

\* आग्नीध्रसाधारणादञ् ।

\* अवयसमरुद्धयां छन्दसि।

३७. ओषधेरजातौ २१०५।

३८. प्रज्ञादिभ्यश्च २१०६।

२०१. प्रज्ञ वणिज् उशिज् उष्णिज् प्रत्यक्ष [विद्वस् ] | अशाचादिभ्य उपसंख्यानम् । विदन् षोडन् विद्या मनस् । 'श्रोत्र शरीरे' १४५। जुहृत्। 'कृष्ण मृगे' १४६ । चिकीर्षत् चोर शत्रु योध चक्कस् वसु (एनस्) मरुत् कुछ सत्वन्तु दशाई नयस् (ब्याकृत) असुर रक्षस् पिशाच अशनि कार्षापण देवता बन्धु॥ इति प्रज्ञादिः॥

३९. मृदस्तिकन् २१०७।

४०. सस्रो प्रशंसायाम् २१०८। 11211

४१. वकुचेष्ठाभ्यां तिस्तातिली च च्छन्दसि ३५०४ ।

४२. बह्रल्पार्थोच्छस्कारकादन्यतरस्याम् २१०९।

बह्दस्पार्थाम्मङ्गलामङ्गलवचनम् ।

४३. संख्येकवचनाच वीप्सायाम् २११० । ४४. प्रतियोगे पञ्चम्यास्त्रसिः २१११ ।

२०२. (वा ३३४१)। आदि मध्य अन्त पृष्ठ पार्श्व ॥ इत्याद्यादिः ॥ आकृतिगणः ॥

४५. अपादाने चाहीयरुहोः २११२। ४६. अतिमहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरि तृतीयायाः

२११३

४७. हीयमानपापयोगाच २११४।

४८. षष्ट्या व्याश्रये २११५।

४९. रोगाचापनयने २११६।

५०. क्रम्बित्योगे संपद्यकर्तरि चिबः २११७

अभूततन्नाव इति वक्तब्यम् ।

१५०

५१. अरुर्मनश्रश्चेतोरहोरजसां छोपश्च ६२. निष्कुलाश्रिष्कोषणे २१३३। २१२१। ६३. सुखिपयादानुलोम्ये २१३४। ५२. विभाषा साति कात्स्न्ये २१२२। ६४. दुःखात्प्रातिलोम्ये २१३५। ५३. अभिविधौ संपदा च २१२४। ६५. शूलात्पाके २१३६। ५४. तद्धीनवचने २१२५। ६६. सत्यादशपथे २१३७। ५५. देये त्रा च २१२६। ६७. मद्रात्परिवापणे २१३८। ५६. देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्सेभ्यो द्वितीयासप्त- \* भद्राचेति वक्तव्यम् । म्योर्बहुलम् २१२७। ६८. समासान्ताः ६७६। ५७. अव्यक्तानुकरणाइयजवराधीद्नितौ ६९. न पूजनात् ९५४। **डाच् २१२८।** [२१२९ 🖟 स्वतिभ्यामेव। ५८. कुनो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्कृषौ ७०. किमः क्षेपे ९५५। ५९. संख्यायाश्च गुणान्तायाः २१३०। ७१. नञस्तत्पुरुषात् ९५६। ६०. समयाच यापनायाम् २१३१ ॥३॥ ७२. पथो विभाषा ९५७ । ६१. सपत्रनिष्पत्रादतिव्यधने २१३२। ७३. बहुत्रीहौ संख्येये डजबहुगणात् ८५१ संख्याबास्तत्पुरुषस्य वाष्यः ।
 ७४. ऋक्पूरुब्धूःपथामानक्षे ९४० ।
 अनुचबह्नुचावध्येतर्येव ।
 ७५. अच्प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोन्नः ९४३ ।

कृष्णोदक्पाण्डुसंख्यापूर्वाया भूमेरजिष्यते ।

७६. अक्ष्णोऽदर्शनात् ९४४।

७७. अचतुरविचतुरसुचतुरस्नीपुंसधेन्वनडु-हक्सोमवाद्धानसाक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्ठी वपदष्ठीवनक्तंदिवरात्रिंदिवाहर्दिवसर-

जसिनःश्रेयसपुरुषायुषद्यायुषज्यायुष-र्ग्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगो-

• श्रुशाः ९४५।

म्युपाभ्यां चतुरोऽजिब्यते ।
 ७८. मझहस्तिभ्यां वर्चसः ९४६ ।

\* परुयराजभ्यां च।

७९. अवसमन्धेभ्यस्तमसः ९४७।

८०. श्वसो वसीयःश्रेयसः ९४८ ॥ ४॥

८१. अन्ववतप्ताद्रहसः ९४९।

८२. प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात् ९५०।

८३. अनुगवमायामे ९५१।

८४. द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः ९५२।

८५. उपसर्गादध्वनः ९५३।

८६. तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः ७८६।

८७. अहःसर्वैकदेशसंख्यातपुण्याच रात्रेः

969 I

\* अहर्प्रहणं द्वन्द्वार्थम् ।

८८. अह्रोऽह्र एतेभ्यः ७९०।

८९. न संख्यादेः समाहारे ७९३।

# सवार्तिकगणाष्ट्राध्यायीसूत्रपाठः

, ९०. उत्तमैकाभ्यां च ७९४। ९१. राजाहःसिकभ्यष्टच् ७८८ । ९२. गोरतद्धितल्लकि ७२९। ९३. अमाख्यायामुरसः ७९५ | ९४. अनोइमायःसरसां जातिसंज्ञयोः ७९६ ९५. मामकौटाभ्यां च तक्ष्णः ७९७। ९६. अतेः ग्रुनः ७९८। ९७. उपमानाद्प्राणिषु ७९९। ९८. उत्तरमृगपूर्वाच सक्थः ८००। ९९. नावो द्विगोः ८०१। १००. अर्घाच ८०२। 11 4 11 १०१. खार्याः प्राचाम् ८०३। १०२. द्वित्रिभ्यामञ्जलेः ८०४। १०३. अनसन्ताञ्चपुंसकाच्छन्दसि ३५०५ ११२. गिरेश्च सेनकस्य ६८३।

१०४. ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम् ८०५। १०५. कुमहद्भचामन्यतरस्याम् ८०६। १०६. द्वन्द्वाच्चुदषहान्तात्समाहारे ९३०। १०७. अन्ययीभावे शरत्प्रश्वतिभ्यः ६७७। २०३. शरद् विपाश् अनस् मनस् उपानह् अनद्धह् दिव् हिमवत् हिरुक् विद् सद् दिश् इश् विश् चतुर सद् तद् यद् कियत्। 'जराया जरस् च' १४७। 'प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः' १४८ । पथिन् ॥ इति शर-दादिः॥ १०८. अनश्च ६७८। १०९. नपुंसकादन्यतरस्याम् ६८०। ११०. नदीपौर्णमास्याप्रहायणीभ्यः ६८१ । १११. झयः ६८२।

११३. बहुन्रीही सक्थ्यक्ष्मोः स्वाङ्गात्षच् ११४. अङ्गुलेदीरुणि ८५३। [८५२ । ११५. द्वित्रिभ्यां ष मूर्जः ८५४। ११६. अप्पूरणीप्रमाण्योः ८३२।

\* नेतुर्नक्षत्रेऽब्वक्तब्यः।

११७. अन्तर्बहिभ्यां च लोम्नः ८५५।

११८. अञ्नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थू-छात् ८५६।

\* खुरखराभ्यां वा नस्। ११९. उपसर्गोच्च ८५८।

वर्मो वक्तब्यः।

\* स्यश्च ।

१२०. सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रेणी-पदाजपदपोष्ट्रपदाः ८६० ॥ ६॥ १२१. नञ्दुःसुभ्यो हल्लिसक्थ्योरन्यतरस्याम् ८६१ ।

१२२. नित्यमसिच्प्रजामेधयोः ८६२।

१२३. बहुप्रजाइछन्दसि ३५०६।

१२४. धर्मादनिच्केवलात् ८६३।

१२५. जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्यः ८६४ ।

१२६. दक्षिणेमी छन्धयोगे ८६५ ।

१२७. इच्कर्मव्यतिहारे ८६६ ।

१२८. द्विदण्ड्यादिभ्यश्च ८६७।

२०४. द्विद्णिड द्विमुसलि उभाङ्गलि उभयाङ्गलि उभादन्ति उभयादन्ति उभाह्गित उभयाह्गित उभाकाणी उभयाकाणी उभापाणि उभयापाणि उभावाहु उभयावाहु एकपदि प्रोष्ठपदि आच्पदि (आख्यपदि) सपदि निकुच्य-कर्णि संहतपुच्छि अन्तेवासि ॥ इति द्विद्ण्ड्यादिः ॥

१२९. प्रसंभ्यां जानुनोर्द्धः ८६८।

१३०. ऊर्ध्वाद्विभाषा ८६९।

१३१. ऊधसोऽनङ् ४८३ ।

१३२. धनुषश्च ८७०।

१३३. वा संज्ञायाम् ८७१।

१३४. जायाया निङ् ८७२।

१३५. गन्धस्येदुत्पृतिसुसुरभिभ्यः ८७४।

\* गम्धस्येश्वे तदेकान्तग्रहणम्।

१३६. अल्पाख्यायाम् ८७५।

१३७. उपमानाच ८७६।

१३८. पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः ८७७।

२०५. हस्तिन (कुद्दाल अश्व कशिक कुरुत) कटोल कटोलक गण्डोल गण्डोलक कण्डोल कण्डोलक अज कपोत जाल गण्ड महेला दासी गणिका कुसूल ॥ इति हस्स्यादिः ॥ १३९. कुम्भपदीषु च ८७८।

२०६. कुम्भपदी एकपदी जालपदी (शूलपदी)
मुनिपदी गुणपदी शतपदी सूत्रपदी गोधापदी कलशीपदी
विपदी (तृणपदी) द्विपदी त्रिपदी षट्पदी दासीपदी
शितिपदी विष्णुपदी सुपदी निष्पदी आईपदी कुणिपदी
कृष्णपदी शुचिपदी दोणीपदी (द्रोणपदी) द्रुपदी सूकरपदी शकृत्पदी अष्टापदी स्थूणापदी अपदी सूचीपदी ॥
इति कुम्भपद्यादिः ॥

१४०. संख्यासुपूर्वस्य ८७९ ॥ ७॥

१४१. वयसि दन्तस्य दृतृ ८८०।

१४२. छन्दसि च ३५०७।

१४३. क्षियां संज्ञायाम् ८८१।

१४४. विभाषा इयावारोकाभ्याम् ८८२।

१४५. अम्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च ८८३

१४६. ककुदस्यावस्थायां लोपः ८८४ ।

```
१४७. त्रिककुत्पर्वते ८८५।
  १४८. उद्विभ्यां काकुदस्य ८८६।
  १४९. पूर्णाद्विभाषा ८८७।
  १५०. सुहर्द्दे मित्रामित्रयोः ८८८।
  १५१. उरःप्रभृतिभ्यः कप् ८८९।
  २०७. उरस् सर्पिम उपानह् पुमान् अनट्टान् पयः
नौः लक्ष्माः दिध मधु शालो (शाहिः)। , 'अर्थान्नन.')
१४९ ॥ इत्युरःप्रभृतयः ॥
 १५२. इनः स्त्रियाम् ८९०।
* अर्थाञ्चन:।
 १५३. नद्युतश्च ८३३।
```

१५४. शेषाद्विभाषा ८९१। १५५. न संज्ञायाम् ८९३। १५६. ईयसश्च ८९४। \* ईयसो बहुब्रीहेर्नेति वाच्यम् । १५७. वन्दिते भ्रातः ८९५। १५८. ऋतइछन्दसि ३५०८। १५९. नाडीतन्त्रयोः खाङ्गे ८९६। १६०. निष्प्रवाणिश्च ८९७ 11611 पादशतस्य तत्प्रकृतवृकज्येष्टाभ्यां सपत्रान्वव-तप्तात्खार्या नब्दुःसभ्यो वयसि विंशतिः।

इति पाणिनीयसूत्रापाठे पश्चमस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्च ।

# ॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥

# प्रथमः पादः।

- १. एकाचो द्वे प्रथमस्य २१७५।
- २. अजादेर्द्वितीयस्य २१७६।
- ३. नन्द्राः संयोगादयः २४४६।
- \* ईर्ष्यनेस्तृतीयस्येति वाच्यम्।
- \* कण्डादीनां तृतीयस्येति वाच्यम्।
- \* यथेष्टं नामधातुषु ।
  - ४. पूर्वोऽभ्यासः २१७८।
  - ५. उमे अभ्यस्तम् ४२६।
  - ६. जिक्षित्यादयः षट् ४२८ |

- ७. तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य ३५०९ ।
- तुजादिषु छन्दः प्रत्ययप्रहणं कर्तब्यम् ।
- ८. लिटि धातोरनभ्यासस्य २१७७ ।
- ९. सन्यङोः २३९५।
- १०. ऋी २४९०।
- ११. चिक २३१५।
- १२. दाश्वान्साह्वान्मीढांश्च ३६२९।
- चरिचलिपतिवदीनां वा द्विस्वमच्याक् चाभ्यासस्य ।
- 🛊 हन्तेर्घत्वं च।

 पाटेणिंलुक् चोक्च दीर्घश्च(भ्यासस्य । १३. ष्यङः संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे १४. बन्धुनि बहुब्रीहो १००५ [१००३ मातब्मातृकमातृषु वा । १५. विचिखपियजादीनां किति २४०९। १६. प्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृ-च्छतिभूजातीनां क्रिति च २४१२। १७. लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् २४०८। १८. स्वापेश्चकि २५८४। १९. स्विपस्यमिव्येवां यक्ति २६४५। २०. न वशः २६४६। 11 8 11 २१. चायः की २६४७। २२. स्फायः स्फी निष्ठायाम् ३०४४।

२३. स्यः प्रपूर्वस्य ३०३३।

२४. द्रवमूर्तिस्पर्शयोः इयः ३०२०। २५. प्रतेश्च ३०१२। २६. विभाषाऽभ्यवपूर्वस्य ३०२३। २७. शृतं पाके ३०६७। २८. प्यायः पी ३०७२। आङ्पूर्वस्यान्धूधसोरिति वक्तब्यम् । २९. लिड्यङोश्च २३२७। ३०. विभाषा श्वेः २४२०। ३१. णौ च संश्रकोः २६०१। ३२. ह्नः संप्रसारणम् २५८६। ३३. अभ्यस्तस्य च २४१७ | ३४. बहुलं छन्दसि ३५१०। ३५. चायः की ३५११।

समार्तिकगणाष्टाध्यायीसूत्रपाठः ।

३६. अपस्पृधेथामानृचुरानृहुश्चिच्युषेतिया-जभाताःश्रितमाशीराशीर्ताः ३५१२। ३७. न संप्रसारणे संप्रसारणम् ३६३। \* रवेर्मतौ बहुलम् । ऋषि त्रेरुत्तरपदादिलोपइछन्दसि । ३८. छिटि वयो यः २४१३। ३९. बश्चास्यान्यतरस्यां किति २४१४। ४०. वेबः २४१५ 11 7 11 ४१. स्यपि च ३३३९। ४२. ज्यश्च ३३४०। ४३. व्यश्च ३३४१। ४४. विभाषा परेः ३३४२। ४५. आदेच उपदेशेऽशिति २३७०। ४६. न ब्यो छिटि २४१६।

४७. स्फ्रुरतिस्फुलसोर्घिच ३१८५। ४८. क्रीङ्जीनां णौ २६००। ४९. सिद्धवतेरपारलौकिके २६०२। ५०. मीनातिमिनोतिदीङां ल्यपि च २५०८ ५१. विभाषा छीयतेः २५०९। प्रलम्भनशालिनीकरणयोश्च णौ नित्यमास्वम् । ५२. खिदेइछन्द्सि ३५१३। ५३. अपगुरो णमुलि ३३७५। ५४. चिस्फरोणीं २५६९। ५५. प्रजने वीयतेः २६०३। ५६. बिभेतेईतुभये २५९३।

५७. नित्यं सायतेः २५९६।

५८. सृजिदृशोशस्यमिकति २४०५।

५९. अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम्

६०. शीर्षेश्छन्दसि ३५१४।

६१. ये च तद्धिते १६६७।

- \* वा केशेषु।
- \* अचि शीर्षः।

६२. (अचि शीर्षः) १६६७ (वा ३४९४)।

\* छन्दसिच।

६३. पहन्नोमास्हन्निशसन्यूषन्दोषन्यकञ्छक-

न्तुदन्नासञ्खस्प्रभृतिषु २२८ ।

- मांसपृतनासःन्नां मांस्पृत्स्नवो वाच्याः ।
- नस् नासिकाया यत्तस् क्षुद्रेषु ।
- वर्णनगरयोर्नेति वक्तस्यम् ।

६४. धात्वादेः षः सः २२६४।

सुद्धातुष्ठिबुष्वदकतीनां सःत्रप्रतिषेधो वक्तव्यः ।

६५. णोनः २२८६।

२४०२। ६६. लोपो न्योर्वेलि ८७३।

| ३ | ६७. वेरपृक्तस्य ३७५ ।

६८. हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हल्२५२

६९. एङ्ह्रस्वात्संबुद्धेः १९३।

७०. शेरछन्दसि बहुलम् ३५१६ ।

७१. ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् २८५८ ।

७२. संहितायाम् १४५।

७३. छेच १४६।

७४. आड्याङोश्च १४७।

७५. दीर्घात् १४८।

७६. पदान्ताद्वा १४९ |

(विश्वजनाद्गिनां छन्दिस तुग्वा वक्तब्यः ।)

७७. इको यणचि ४७ ।

७८. एचोऽयवायावः ६१।

७९. बान्तो यि प्रत्यये ६३।

\* गोर्युतौ च्छन्दस्युपसंख्यानम्।

\* अध्वपरिमाणे च।

८०. धातोस्तन्निमित्तस्यैव ६४

८१. क्षच्यजच्यौ शक्यार्थे ६५।

८२. ऋय्यस्तदर्थे ६६।

८३. भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि ३५१७।

\* हृद्ख्या उपसंख्यानम् ।

\* शरस्य च अवादेशो भवतीति वक्तव्यम्।

८४. एकः पूर्वपरयोः ६८।

८५. अन्तादिवश्व ७५।

८६. षत्वतुकोरसिद्धः ३३३३।

८७. आद्भूणः ६९।

८८. बृद्धिरेचि ७२ ।

८९. एत्येधत्यूठ्सु ७३।

अक्षावृहिन्यामुपसंख्यानम् ।

\* स्वादीरेरिणोः ।

\* प्रादृहोढोढ्येषैष्येषु ।

\* ऋते च तृतीयासमासे।

प्रवस्ततरकम्बलवसनदशाणीनामृणे ।

९०. आटश्च २६९।

९१. उपसर्गाद्दति धातौ ७४।

९२. वा सुप्यापिशलेः ७७।

९३. औतोऽम्शसोः २८५ /

९४. एकि पररूपम् ७८।

\* शकन्ध्वादिषु पररूपं वक्तस्यम् ।

२०८. (वा ३६३०)। शकन्धः कर्कन्धः कुलटा।

'सीमन्तः केशवेशेषु' १५०। इलीषा मनीषा लाजनीषा

पतज्ञलिः । 'सारक्तः पशुपक्षिणोः' १५१ ॥ इति ।\* ऋति सवर्णे ऋ वा। शकम्बादिः॥

- एवे चानियोगे ।
- अोत्वोच्चयोः समासे वा ।
- एमबादिखु छन्दसि । ९५. ओमाङोश्च ८०।

  - ९६. उस्यपदान्तात् २२१४।
  - ९७. अतो गुणे १९१।
  - ९८. अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ ८१।
- # एकाचोन।
  - ९९. नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा ८२।
  - १००. नित्यमाम्रेडिते डाचि २१२८।

(वा ३६३८) | । ५ । । ११२. स्वातात्परस्य २५५।

१०१. अकः सवर्णे दीर्घः ८५।

१०२. प्रथमयोः पूर्वसवर्णः १६४।

१०३. तस्माच्छसो नः पुंसि १९६।

१०४. नादिचि १६५।

१०५. दीर्घाजासि च २३९।

१०६. वाच्छन्दसि ३५१५।

१०७. अमि पूर्वः १९४।

१०८. संप्रसारणाच ३३०।

१०९. एकः पदान्तादति ८६।

११०. ङसिङसोश्च २४६ ।

१११. ऋत उत् २७९।

११३. अतो रोरप्छतादप्छते १६३।

१६२

स्रवार्तिकगणाष्ट्राध्यायीसूत्रपाठः ।

११४. हिश च १६६ । ११६. अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्वव- \* न समासे। स्युषु च ३५१९। ११७. यजुष्युरः ३५२० | ११८. आपो जुबाणो बृब्णो वर्षिष्ठेऽम्बेऽम्बाले-**ऽम्बिके पूर्वे ३५२१।** ११९. अङ्ग इत्यादी च ३५२२। १२०. अनुदात्ते च कुधपरे ३५२३ ॥६॥ १२१. अवपथासि च ३५२४। १२२. सर्वेत्र विभाषा गोः ८७। १२३. अवङ् स्फोटायनस्य ८८। १२४. इन्द्रेच ८९। १२५. प्छतप्रगृह्या अचि नित्यम् ९०।

१२६. आङोऽनुनासिकइछन्दसि ३५२५। ११५. प्रकृत्यान्तःपाद्मव्यपरे ३५१८ । १२७. इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य द्वस्त्रश्च ९१ ∗ सिति च। १२८. ऋत्यकः ९२। १२९. अप्छतबदुपस्थिते ९८। १३०. ई३ चाऋवर्मणस्य ९९ । १३१. दिव उत् ३३७। १३२. एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे हलि १३३. स्यइछन्दसि बहुलम् ३५२६। १३४. सोऽचि छोपे चेत्पादपूरणम् १७७। १३५. सुट्कात्पूर्वः २५५३। १३६. अडभ्यासन्यवायेऽपि २५३९। (बा ३६९८-३६९९ 1)

१३७. संपरिभ्यां करोती भूषणे २५५०। १३८. समबाये च २५५१। [२५५२ १३९. उपात्प्रतियुक्तवेकृतवाक्याध्याहारेषु च १५२. प्रतिष्कशश्च कशेः १०६६। १४०. किरतौ छवने २५३९ 11 9 !! १४१. हिंसायां प्रतेश्च २५४०। १४२. अपाचतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने२६८८ किरतेईर्षंजीविकाकुलायकरणेषु । १४३. कुस्तुम्बुरूणि जातिः १०५८। १४४. अपरस्पराः क्रियासातत्ये १०५९। १४५. गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु १०६० १४६. आस्पदं प्रतिष्ठायाम् १०६१। १४७. आश्चर्यमनित्ये १०६२। १४८. वर्चस्केऽवस्करः १०६३। १४९. अपस्करो रथाक्कम् १०६४।

१५०. विष्किरः शकुनौ वा १०६५। १५१. ह्रस्वाचन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे ३५२७। १५३. प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी १०६७। १५४. मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः १०६८। १५५. कास्तीराजस्तुन्दे नगरे १०६९। १५६. कारस्करो वृक्षः १०७० (ग १५३) १५७. पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् १०७१ २०९. 'पारस्करो देशः' १५२। 'कारस्करो दृक्षः' १५३ 'रथस्या [रथस्था] नदी' १५४ । 'किष्कुः प्रमाणम्' १५५ । 'किन्किन्धा गुहा' १५६ । ('तद्वह्तो कर-पत्योश्वोरदेवतयोः सुद् तलोपश्व') १५७ पातुम्पतौ गवि कर्तरि' १५८ ॥ इति पारस्करादिः ॥ प्रायस्य चित्तिचित्तयोः सुडस्कारो वा ।

१५८. अनुदात्तं पदमेकवर्जम् ३६५०। १५९. कर्षात्वतो घबोडन्त उदात्तः३६८० १६०. उञ्छादीनां च ३६८१ ॥ ८॥ २१०. उष्छ म्लेच्छ जन्ज नल्प (जल्प) जप वध 'युग कालविशेष रथाद्यपकरणे च' १५९ | 'गरी दूष्ये' (गरी हूच्ये) १६०। अवन्तः। 'वेदवेगवेष्टबन्धाः करणे' १६१ । 'स्तुयुद्ववश्छन्दसि' १६२ । 'वर्तानेः स्तोत्रे' १६३ । 'श्रुञ्जे दरः' १६४ । 'साम्बतापौ भावगर्हा-याम्' १६५ । 'उत्तमशक्षत्तमौ सर्वत्र' १६६ । 'भक्ष- 🖟 ऊठयुपधाग्रहणं कर्तब्यम् । मन्थभोगमन्थाः' १६७ । हेहाः ॥ इत्युञ्छादिः ॥ १६१. अनुदात्तसु च यत्रोदात्तलोपः३६५१ १६२. धातोः ३६७१। १६३. चितः ३७१०। १६४. तद्धितस्य ३७११। १६५. कितः ३७१२।

१६६. तिसृभ्यो जसः ३७१३। १६७. चतुरः शसि ३६८२। १६८. सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः ३७१४ १६९. अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनि-यसमासे ३७१५। १७०. अख्रेइछन्दस्यसर्वनामस्थानम् ३७१६ १७१. उडिदंपदाद्यपुम्रेद्यभ्यः ३७१७। १७२. अष्टनो दीर्घात् ३७१८। १७३. शतुरनुमो नद्यजादी ३७१९। \* बृहन्महतोरूपसंख्यानम्। १७४. उदात्तयणो हल्पूर्वात् ३७२०। १७५. नोङ्धात्वोः ३७२१। १७६. हस्तनुड्भ्यां मतुप् ३७२२।

१७७. नामन्यतरस्याम् ३७२३ | १७८. इन्याइछन्दिस बहुलम् ३७२४। १७९. षटिबचतुभ्यो हलादिः ३७२५। १८०. झल्युपोत्तमम् ३६८३ ।। ९ ॥ १८१. विभाषा भाषायाम् ३६८४। १८२. न गोश्वन्त्साववर्णराडङ्कुङ्कुद्भयः १८३. दिवो झलु ३७२७। [३७२६ १८४. नृ चान्यतरस्याम् ३७२८। १८५. तित्स्वरितम् ३७२९। १८६. तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाह्यसार्वधातु-कमनुदात्तमहिङोः ३७३०। १८७. आदिः सिचोऽन्यतरस्याम् ३७३१। १८८. स्वपादिहिंसामच्यनिटि ३६७२। १८९. अभ्यस्तानामादिः ३६७३।

१९०. अनुदात्ते च ३६७४। १९१. सर्वस्य सुपि ३६८५ । १९२. भीह्रीभृह्मद्जनधनद्रिद्वाजागरां प्र-त्ययात्पूर्वं पिति ३६७५। १९३. लिति ३६७६। १९४. आदिर्णमुल्यन्यतरस्याम् ३६७७। १९५. अचः कर्तृयकि ३६७८। १९६. थिछ च सेटीडन्तो वा ३७३२। १९७. ब्लियादिर्नित्यम् ३६८६। १९८. आमन्त्रितस्य च ३६५३। १९९. पथिमथोः सर्वनामस्थाने ३६८७। २००. अन्तम्र तवे युगपत् ३६८८ ॥१०॥ २०१. क्षयो निवासे ३६८९। २०२. जयः करणम् ३६९०।

२०३. वृषादीनां च ३६९१।

२११. दृषः जनः जनरः प्रदः हयः गयः नयः तायः तयः वयः अमः वेदः सूदः अंशः गुहा। 'शमरणी संश्वायां संमती भावकर्मणीः' १६८। मन्त्रः शान्तिः कामः यामः आरा धारा काश वहः कल्पः पादः। इति सृषादिः॥ आकृतिगणः॥ अविहितलक्षणमायुदान्त्वं वृषादिषु श्रेयम्॥

२०४. संज्ञायामुपमानम् ३६९२ ।
२०५. निष्ठा च व्याजनात् ३६९३ ।
२०६. शुब्कधृष्टौ ३६९४ ।
२०७. आशितः कर्ता ३६९५ ।
२०८. रिक्ते विभाषा ३६९६ ।
२०९. जुष्टार्पिते च च्छन्दसि ३६९७ ।
२१०. निसं मन्त्रे ३६९८ ।

२११. युष्मदस्मदोर्ङसि ३६९९। २१२. ङिय च ३७०० | २१३. यतोऽनावः ३७०१। २१४. ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः ३७०२। २१५. विभाषा वेण्विन्धानयोः ३७०३। २१६. त्यागरागहासकुहश्वठक्रथानाम् ३७०४ २१७. उपोत्तमं रिति ३७३३ I २१८. चङचन्यतरस्याम् ३६७९। २१९. मतोः पूर्वमात्संज्ञायां ख्रियाम् ३७०५ २२०. अन्तोऽवत्याः ३७०६ ॥ ११॥ २२१. ईवत्याः ३७०७। २२२. चौ ३६५२।

भ चोरतिञ्चत इति वक्तव्यम् ।

२२३. समासस्य ३७३४।

एकाचश्रायो स्यपि च ये च क्षय्यजय्यावकः

सवर्णेऽवपथाहिंसायामनुदात्तस्य विभाषा

क्षय ईवत्यास्त्रीणि ॥

इति पाणिनीयस्त्रपाठे षष्ठस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ।

### द्वितीयः पादः।

- १. बहुन्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम् ३७३५ ।
- २. तत्पुरुषे तुल्यार्थेतृतीयासप्तम्युपमाना-व्ययद्वितीयाकृत्याः३७३६ ।
- ३. वर्णी वर्णेष्वनेते ३७३७।
- ४. गाधळवणयोः प्रमाणे ३७३८।
- ५. दायाद्यं दायादे ३७३९।

- ६. प्रतिबन्धि चिरकुच्छ्योः ३७४०।
- ७. पदेऽपदेशे ३७४१।
- ८. निवाते वातत्राणे ३७४२।
- ९. शारदेऽनार्तवे ३७४३।
- १०. अध्वर्युकषाययोजीतौ ३७४४।
- ११. सद्दशप्रतिरूपयोः साद्द्रये ३७४५ ।
- १२. द्विगौ प्रमाणे ३७४६।
- १३. गन्तव्यपण्यं वाणिजे ३७४७।
- १४. मात्रोपक्कोपक्रमच्छाये नपुंसके ३७४८
- १५. सुखप्रिययोर्हिते ३७४९।
- १६. प्रीतौ च ३७५०।
- १७. स्वं स्वामिनि ३७५१।
- १८. पत्यावैश्वर्ये ३७५२।
- १९. न भूवाक्चिहिधिषु ३७५३।

२०. वा भुवनम् ३७५४। ।। १॥ २१. आशक्काबाधनेदीयस्य संभावने३७५५ २२. पूर्वे भूतपूर्वे ३७५६। २३. सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु सा मीप्ये ३७५७। २४. विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु ३७५८ | २१२. विस्पष्ट विचित्र विचित्त व्यक्त संपन्न पट पण्डित कुशल चपल निपुण ॥ इति विस्पष्टादिः॥ २५. श्रज्यावमकन्पापवत्सु भावे कर्मधारये २६. कुमारश्च ३७६०। [३७५९ २७. आदिः प्रत्येनसि ३७६१। २८. पूरोष्वन्यतरस्याम् ३७६२। [३७६३ २९. इगन्तकालकपालभगालशराबेषु द्विगौ ३०. बह्बन्यतरस्याम् ३७६४।

३१. दिष्टिवितस्त्योश्च ३७६५। ३२. सप्तमी सिद्धशुष्कपकवन्धेष्वकालात् ३७६६। ३३. परिप्रत्युपापा वर्ज्यमानाहोरात्रावयवेषु 30601 ३४. राजन्यबहुवचनद्वन्द्वेऽन्धकबृष्णिषु ३५. संख्या ३७६९। [३७६८ ३६. आचार्योपसर्जनश्चान्तेबासी ३७७०। ३७. कार्तकीजपादयश्च ३७७१। २१३. कार्तकीजपी सावर्णिमाण्डकेयी (सावर्णि-माण्ड्रकेयी) अवन्त्यश्मकाः पैलश्यापर्णेयाः कपिश्यापर्णेयाः शैतिकाक्षपात्रालेयाः कटुकवाधूलेयाः शाकलशुनकाः शा-कलशणकाः शणकबाभ्रवाः आचीभिमौद्रलाः कुन्तिसुराष्ट्राः चिन्तिसुराष्ट्राः तण्डवतण्डाः अविमत्तकामविद्धाः बाभ्रव-शालक्कायनाः बाभ्रवदानच्युताः कठकालापाः कठकौशुमाः कौथुमलौकाक्षाः श्लीकुमारम् मौद्गपैष्पलादाः वत्सजरन्तः सौभुतपार्थवाः जरामृत्यू याज्यानुवाक्ये ॥ इति कार्त-कौजपादिः ॥

३८. महान्त्रीद्यपराह्नगृष्टीष्वासजाबालभार— भारतहैलिहिलरीरवप्रवृद्धेषु ३७७२।

३९. श्रुह्णकश्च वैश्वदेवे ३७७३।

४०. उष्ट्रः सादिवाम्योः ३७७४ ॥२॥

४१. गौः सादसादिसारथिषु ३७७५।

४२. कुरुगाईपतिरक्तगुर्वसूतजरत्यश्रीलदढ-रूपापारेवडवातैतिलकदूपण्यकम्बलो

दासीभाराणां च ३७७६ |

२१४. दासीभारः देवहूतिः देवभीतिः देवलातिः वस्रुनीतिः (वस्नितिः) औषधिः चन्द्रमाः ॥ इति दासीभारादिः ॥ आकृतिगणः ॥

\* कुरुवुज्योगीईपते ।

४३. चतुर्थी तदर्थे ३७७७।

४४. अर्थे ३७७८।

४५. क्तेच ३७७९।

४६. कर्मधारयेऽनिष्ठा ३७८०।

४७. अहीने द्वितीया ३७८१।

\* अनुपसर्ग इति वक्तब्यम् ।

४८. तृतीया कर्मणि ३७८२।

४९. गतिरनन्तरः ३७८३।

५०. तादौ च निति कृत्यतौ ३७८४।

५१. तवे चान्तश्च युगपत् ३७८५।

५२. अनिगन्तोऽऋतौ वप्रत्यये ३७८६।

५३. न्यधी च ३७८७।

५४. ईषदन्यतरस्याम् ३७८८।

५५. हिरण्यपरिमाणं धने ३७८९।

५६. प्रथमोऽचिरोपसंपत्ती ३७९०। ५७. कतरकतमी कर्मधारये ३७९१। ५८. आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः ३७९२। ५९. राजा च ३७९३। ६०. षष्ठी प्रत्येनसि ३७९४ ॥ ३॥ ६१. क्ते नित्यार्थे ३७९५। ६२. प्रामः शिल्पिनि ३७९६। ६३. राजा च प्रशंसायाम् ३७९७। ६४. आदिरुदात्तः ३७९८। ६५. सप्तमीहारिणौ धर्म्येऽहरणे ३७९९ / ६६. युक्ते च ३८००। ६७. विभाषाऽध्यक्षे ३८०१। ६८. पापं च शिल्पिन ३८०२।

७०. अङ्गानि मैरेये ३८०४। ७१. भक्ताख्यास्तदर्थेषु ३८०५। ७२. गोबिडालसिंहसैन्धवेषुपमाने ३८०६। ७३. अके जीविकार्थे ३८०७। ७४. प्राचां क्रीडायाम् ३८०८। ७५. अणि नियुक्ते ३८०९। ७६. शिल्पिनि चाकुनः ३८१०। ७७. संज्ञायां च ३८११। ७८. गोतन्तियवं पाछे ३८१२। ७९. णिनि ३८१३। ८०. उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव ३८१४। ८१. युक्तारोद्यादयश्च ३८१५। २१५. युक्तारोद्दी आगतरोही आगतयोधी आग-६९.गोत्रान्तेवासिमाणवत्राह्मणेषु क्षेपे ३८०३ तवश्री आगतनन्दी आगतप्रदारी आगतमत्स्यः क्षीर. होता भिगनीभर्ता प्रामगोधुक् अश्वत्रिरात्रः गर्गत्रिरात्रः व्युष्टित्रिरात्रः गणपादः एकशितिपाद् । पात्रेसमितादयश्व' १६९ । इति युक्तारोद्यादिः॥

८२. दीर्घकाशतुषभ्राष्ट्रवटं जे ३८१६ ।

८३. अन्त्यात्पूर्वं बह्वचः ३८१७।

८४. मामेऽनिवसन्तः ३८१८।

८५. घोषादिषु च ३८१९।

२१६. घोष घट (कट) वल्लभ हद वदरी पिङ्गल (पिङ्गली) पिशङ्ग माला रक्षा शाला (वृट्) कूट (कट्) शाल्मली अश्वत्य तृण (शिल्पी) मुनि प्रेक्षाकू (प्रेक्षा)॥ इति घोषादिः॥

८६. छात्र्यादयः शालायाम् ३८२०।

२१७. छात्रि पेलि भाण्डि ब्यादि आखण्डि आरि गोमि ॥ इति छाज्यादिः ॥

८७, प्रस्थेऽवृद्धमकक्योदीनाम् ३८२१।

२१८. कर्कि (कर्का) मझी मकरी कर्कन्धु शमी करीरि (करीर) कन्दुक कुवल (कवल) बदरी ॥ **इति** कक्योदिः ॥

८८. मालादीनां च ३८२२।

२१९. माला शाला शोणा (शोण) द्राक्षा आक्षा क्षामा काश्री एक काम ॥ इति मालादिः ॥

८९. अमहन्नवन्नगरेऽनुदीचाम् ३८२३ ।

९०. अर्मे चावर्णं द्याच्ड्यच् ३८२४।

९१. न भूताधिकसंजीवमद्राइमकज्जलम्

३८२५।

 अाधुदात्तप्रकरणे दिवोदासादीनां छन्दस्युपसंख्या-नम्।

९२. अन्तः ३८२६।

९३. सर्वं गुणकात्स्न्ये ३८२७।

\* गुणात्तरेण तरपो लोपश्चेति वक्तब्यम् ।

९४. संज्ञायां गिरिनिकाययोः ३८२८। ९५. कुमार्यो वयसि ३८२९। ९६. उदकेऽकेवले ३८३०। ९७. द्विगौ ऋतौ ३८३१। ९८. सभायां नपुंसके ३८३२। ९९. पुरे प्राचाम् ३८३३। १००. अरिष्टगौडपूर्वे च ३८३४ ॥ ५॥ १०१. न हास्तिनफलकमार्देयाः ३८३५। १०२. कुसूलकृपकुम्भशालं बिले ३८३६। १०३. दिक्छब्दा प्रामजनपदाख्यानचानरा-टेषु ३८३७। १०४. आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासिनि३८३८ १०५. उत्तरपदवृद्धौ सर्व च ३८३९। १०६. बहुब्रीहाँ विश्वं संज्ञायाम् ३८४० I अग ॥ इति क्रत्वादिः ॥

१०७. उदराश्चेषुषु ३८४१। १०८. क्षेपे ३८४२। १०९. नदी बन्धुनि ३८४३। ११०. निष्ठोपसर्गपूर्वमन्यतरस्याम् ३८४४। १११. उत्तरपदादिः ३८४५। ११२. कर्णो वर्णलक्षणात् ३८४६ । ११३. संज्ञीपम्ययोश्च ३८४७। ११४. कण्ठपृष्ठमीवाजङ्गं च ३८४८। ११५. शृङ्गमवस्थायां च ३८४९। ११६. नवो जरमरमित्रमृताः ३८५० । ११७. सोर्मनसी अलोमोषसी ३८५१। ११८. ऋत्वाद्यश्च ३८५२। २२०. कतु हशीक प्रतीक प्रतृति हुव्य भव्य ११९. आधुदात्तं ब्यच्छन्दसि ३८५३।
१२०. वीरवीर्यो च ३८५४ ॥ ६॥
१२१. कूछतीरतुलमूलशालाक्षसममन्ययी-

भावे ३८५५।

१२२. कंसमन्थर्शूपपाय्यकाण्डं द्विगौ३८५६ १२३. तत्पुरुषे शालायां नपुंसके ३८५७।

१२४. कन्था च ३८५८।

१२५. आदिश्चिहणादीनाम् ३८५९।

२२१. चिहण मतुर महुमर वैतुल पटत्क बैडालि-कर्णक बैडालिकार्णि कुक्कुट चिक्कण चित्कण ॥ इति

चिद्वणादिः॥

१२६. चेल्खेटकटुककाण्डं गर्हायाम् ३८६० १२७. चीरगुपमानम् ३८६१ । १२८. पल्लसूपशाकं मिश्रे ३८६२ । १२९. कूलसूदस्थलकर्षाः संज्ञायाम् ३८६३ १३०. अकर्मधारये राज्यम् ३८६४।

चेलराज्यादिस्वराद्व्ययस्वरो भवति पूर्वविप्रतिषेधेन।

१३१. वर्ग्यादयश्च ३८६५।

२२२. दिगाटिषु वर्गादयस्त एव कृतयदन्ता वर्गादयः।

१३२. पुत्रः पुंभ्यः ३८६६। [३८६०

१३३. नाचार्यराजर्त्विक्संयुक्तझात्याख्येभ्यः

१३४. चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठयाः ३८६८।

२२३ चूर्ण करिव करिप शाकिन शाकट द्राक्षा तूस्त कुन्दुम दलप चमसी चक्कन चौल ॥ इति चूर्णादिः॥

१३५. षट्च काण्डादीनि ३८६९।

२२४. काण्ड चीर पलल सूप शाक कूल ॥ इति काण्डादिः ॥

१३६. कुण्डं वनम् ३८७०।

१३७. प्रकृत्या भगालम् ३८७१। १३८. शितेर्नित्याबद्भुज्बहुब्रीहावभसत्३८७२ १३९. गतिकारकोपपदात्कृत ३८७३। १४०. उमे वनस्पत्यादिषु युगपत् ३८७४। 11 9 11 २२५. वनस्पतिः बृहस्पतिः शचीपतिः तनूनपात् नराशंसः ग्रुनःशेफः शण्डामकौ तृष्णावरूत्री लम्बाविश्वः वयसौ मर्मृत्युः ॥ इति वनस्पत्यादिः ॥ १४१. देवताद्वन्द्वे च ३८७५। १४२. नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूष-मन्थिषु ३८७६ | १४३. अन्तः ३८७७ | १४४. थाथघञ्काजबित्रकाणाम् ३८७८। १४५. सूपमानात्कः ३८७९।

१४६. संज्ञायामनाचितादीनाम् ३८८०। आचित पर्याचित आस्थापित परिगृहीत निरुक्त प्रतिपन्न अपश्चिष्ट प्रश्चिष्ट उपहित उपस्थित । 'संहितागवि' १७० ॥ **इत्याचितादिः ॥** १४७. प्रवृद्धादीनां च ३८८१ | २२७. 'प्रशृद्धं यानम्' १७१। 'प्रशृद्धो वृषलः' १७२। 'प्रयुता सूष्णवः' १७३। 'आकर्षेऽवहितः' १७४। 'अविहतो भोगेषु' १७५। खट्टारूडः । कवि शस्तः ॥ इति प्रवृद्धादिः ॥ आकृतिगणोऽयम् ॥ तेन । प्रवृद्धं यानम् । अप्रवृद्धो वृषकृतो रथ इत्यादि ॥ १४८. कारकाइत्तश्रुतयोरेवाशिषि ३८८२ | १४९. इत्थंभूतेन कृतमिति च ३८८३। १५०, अनो भावकर्मवचनः ३८८४। १५१. मन्किन्व्याख्यानशयनासनस्थानया-जकादिकीताः ३८८५।

१५२. सप्तम्याः पुण्यम् ३८८६। १५३. जनार्थकलहं तृतीयायाः ३८८७। १५४. मिश्रं चानुपसर्गमसन्धौ ३८८८ । १५५. नको गुणप्रतिषेधे संपाद्यहिंहतालम-र्थास्ताद्धताः ३८८९। १५६. ययतोश्चातदर्थे ३८९०। १५७. अच्कावशक्ती ३८९१। १५८. आक्रोशे च ३८९२। १५९. संज्ञायाम् ३८९३। १६०. कृत्योकेष्णुचार्वादयश्च ३८९४ ॥८॥ २२८. चारु साधु यौधिक (यौधिक) अनुहा मेजय वदान्य अकस्मात् । 'वर्तमानवर्धमानत्वरमाणः भ्रियमाणकीयमाणरोचमानशोभमानाः संज्ञायाम्' १७६। 'विकारसद्दशे व्यस्तसमस्ते' १७७ । गृहपति गृहपतिक ('राजाहोश्छन्दसि') १७८ ॥ इति चार्चादिः ॥

🛊 राजाह्वोइछन्द्सि । १६१. विभाषा तुम्रमतीक्ष्णशुचिषु ३८९५ १६२. ब्रहुबीहाविदमेतत्तक्र्यः प्रथमपूरणयोः क्रियागणने ३८९६। १६३. संख्यायाः स्तनः ३८९७। १६४. विभाषा छन्दसि ३८९८। १६५. संज्ञायां मिल्लाजिनयोः ३८९९। \* ऋषिप्रतिषेधोऽभिन्ने। १६६. व्यवायिनोऽन्तरम् ३९००। १६७. मुखं स्वाङ्गम् ३९०१। १६८. नाव्ययदिक्छब्दगोमहत्स्थूलमुष्टिपृथु-बत्सेभ्यः ३९०२। १६९. निष्ठोपमानादन्यतरस्याम् ३९०३।

१७०. जातिकालसुखादिभ्योऽनाच्छादना— त्कोऽकृतमितप्रतिपन्नाः ३९०४। १७१. वा जाते ३९०५। १७२. नब्सुभ्याम् ३९०६। १७३. कपि पूर्वम् ३९०७। १७४. हस्वाम्तेऽन्त्यात्पूर्वम् ३९०८। १७५. बहोर्नब्बदुत्तरपदभूमि ३९०९। १७६. न गुणादयोऽवयवाः ३ं९१०। २२९. गुण अक्षर अध्याय सूक्त छन्दोमान ॥ इति गुणादिः ॥ आकृतिगणः॥ १७७. उपसर्गात्स्वाङ्गं ध्रुवमपर्शु ३९११। १७८. वनं समासे ३९१२। १७९. अन्तः ३९१३। १८०, अन्तऋ ३९१४

१८१. न निविभ्याम् ३९१५ | १८२. परेरभितोभावि मण्डलम् ३९१६। १८३. प्रादस्वाङ्गं संज्ञायाम् ३९१७। १८४. निरुदकादीनि च ३९१८। २३०. निरुदक निरुपल निर्मक्षिक निर्मशक नि-ष्कालक निष्कालिक निष्पेष दुस्तरीप निस्तरीप निस्तरीक निर्जिन (उद्जिन) उपाजिन । 'परेईस्तपादकेशकर्षाः' १७९ ॥ इति निरुद्कादिः ॥ आकृतिगणः ॥ १८५. अमेर्मुखम् ३९१९। १८६. अपाच ३९२०। १८७. स्फिगपूतवीणाऽखोऽध्वकुक्षिसीर्नाम-नाम च ३९२१। १८८. अधेरुपरिस्थम् ३९२२। ॥ ९ ॥ १८९, अनोरप्रधानकनीयसी ३९२३।

१९०. पुरुषश्चान्वादिष्टः ३९२४ ।

१९१. अतेरकृत्पदे ३९२५।

अतेर्धांतुलोप इति वक्तब्यम् ।

१९२. नेरनिधाने ३९२६ |

१९३. प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे ३९२७।

२३१. अंशु जन (राजन) उष्ट्र खेटक आजिर आजी अवण कृतिका अर्धपुर ॥ इत्यंथ्यादिः ॥

१९४. उपाद्वयज्ञजिनमगौराद्यः ३९२८।

२३२. गार तैष तैल लेट लोट जिह्ना कृष्ण कन्या गुभ करुप पाद ॥ इति गौरादिः ॥

१९५. सोरवक्षेपणे ३९२९।

१९६. विभाषोत्पुच्छे ३९३०।

१९७. द्वित्रिभ्यां पाइन्सूर्धसु बहुब्रीहो ३९३१

१९८. सक्यं चाकान्तात् ३९३२।

१९९. परादिइछन्दसि बहुलम् ३९३३।

श्रिचकादीनां छन्दस्युपसंख्यानम् ।

२३३. (वा ३८६९)। त्रिचक त्रिवृत्त त्रिवहर॥

इति त्रिचकादिः ॥ आकृतिगणः ॥

नहुत्रीहावाशङ्कागीः सादके नित्यार्थे युक्तान हास्तिनकूळतीरदेतःविभाषा न

निव्येकोनविंशतिः ॥

इति पाणिनीयस्त्रपाठे षष्ठस्याध्यायस्य दितीयः पादः ।

## तृतीयः पादः।

१. अलुगुत्तरपदे ९५८।

२. पक्रमयाः स्तोकादिभ्यः ९५९।

\* ब्राह्मणाच्छंसिन उपसंक्यानम् ।

- ३. ओजःसहोऽम्भस्तमसस्तृतीयायाः ९६०
- \* अञ्जल उपसंख्यानम्।
- \* पुरंसानुजो जनुषान्ध इति च।
  - ४. मनसः संज्ञायाम् ९६१ । ५. आज्ञायिनि च ९६२।
  - ६. आत्मनश्च ९६३।
- \* पूरणे
  - ७. वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः ९६४।
  - ८. परस्य च ९६५ ।
  - ९. हल्दन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम् ९६६।
- \* ह्युभ्यां च।
  - १०. कारनामि च प्राचां हलादौ ९६८।
    - १. विकृताक्ष इत्यपि भाष्ये पाठः ।
  - २. इदं विशिष्टं वार्तिकामिति भाष्यस्वरसः इति स्पष्टं

११. मध्याद्वरी ९६९।

१२. अमूर्धमस्तकात्स्वाङ्गादकामे ९७०।

१३. बन्धे च विभाषा ९७१।

१४. तत्पुरुषे कृति बहुलम् ९७२ ।

१५. प्रावृद्शरत्कालदिवां जे ९७३।

१६. विभाषा वर्षक्षरशरवरात् ९७४ |

१७. घकालतनेषु कालनाम्नः ९७५।

१८. शयवासवासिष्वकालात् ९७६।

\* अपो योनियनमैतिष् ।

१९. नेन्सिद्धबध्नातिषु च ९७७।

२०. स्थे च भाषायाम् ९७८

अत्र 'मतुषु' इति पाठानादरः ।

शेखरे ।

२१. षष्ठचा आक्रोशे ९७९।

- \* वाग्दिक्पइयज्ञधो युक्तिदण्डहरेषु ।
- आसुष्यायणासुष्यपुत्रिकासुष्यकुलिकेति च ।
- \* देवानां प्रिय इति च (मूर्खे)।
- शेफपुच्छलाङ्ग्लेषु श्रुनः संज्ञायाम् ।
- \* दिवश्च दासे।
  - २२. पुत्रेऽन्यतरस्याम् ९८०।
  - २३. ऋतो विद्यायोनिसंबन्धेभ्यः ९८१।
- # विद्यायोनिसंबन्धेभ्यस्तत्पूर्वोत्तरपद्महणम् ।
  - २४. विभाषा स्वसृपत्योः ९८२।
  - २५. आनकृतो द्वन्द्वे ९२१।
  - २६. देवताद्वन्द्वे च ९२२।
- बायुक्तब्दप्रयोगे प्रतिवेधो वक्तब्यः ।
   २७. ईदप्रेः सोमवक्त्रयोः ९२३ ।

२८. इद्भृद्धी ९२५।

\* विष्णीन ।

२९. दिवो द्यावा ९२६।

३०. दिवसश्च पृथिव्याम् ९२७।

३१. उषासोषसः ९२८।

३२. मातरियतराबुदीचाम् ९२९ ।

३३. पितरामातरा च च्छन्दसि ३५२८।

३४. स्त्रियाः पुंचद्राषितपुंस्कादनूङ् समाना-

धिकरणे सियामपूरणीप्रियादिषु ८३१ २३४. प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगा दुर्भण

भक्तिः सचिवा स्वसा (स्वा) कान्ता (क्षान्ता) समा चपला दुहिता वामना (तनया) ॥ इति प्रियादिः ॥

३५. तसिलादिष्वाकृत्वसुचः ८३६।

२३५. तसिल् बल् तरप् तमप् चरद् जातीयर् कल्पप् देशीयर् रूपप् पाशप् थल् थाल् दा हिंल् तिल्

ध्यन् ॥ एते तसिलाद्यः ॥

सवार्तिकगणाष्ट्राध्यायीसूत्रपाठः ।

11 2 11

```
* शसि बहुरपार्थंस्य पुंवज्ञावो वक्तव्यः।

* स्वतकोर्गुणवचनस्य।

* भस्यादे तदिते।

* उच्छसोश्रः।

३६. क्यड्यानिनोश्रः ८३७।

३७. न कोपधायाः ८३८।

* कोपधप्रतिषेधे तदितबुग्रहणस्।

३८. संज्ञापूरण्योश्रः ८३९ [८४०

३९. वृद्धिनिमित्तस्य च तदितस्यारक्तिकारे
```

४१. जातेश्च ८४२ । ४२. पुंवत्कर्मधारयजातीयदेशीयेषु ७४६ ।

\* कुक्कुट्यादीनामण्डादिषु ।

\* अमानिनीति वाच्यम् ।

१. इदं भाष्ये प्रत्याख्यातम् ।

४०. स्वाङ्गाचेतः ८४१।

२३६-२३७. (वा ३९३४) । इक्कुटी **स्गी** काकी अण्ड पद शाब भ्रुकुंस भ्रुकुटी ॥ **इति कुक्कु**-ट्याद्यण्डावी ॥

४३. घरूपकल्पप्चेलड् ब्रुवगोत्रमतहतेषु क्यो-ऽनेकाचो ह्रस्वः ९८५।

४४. नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् ९८६।

\* 5

४५. उगितश्च ९८७ ।

४६. आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः

\* महत आस्वे घासकरिविष्ठेष्ट्रपसंख्यानं पुंवज्ञावश्च ।

क नहत जारव वालकरावाश**टपू**पलख्यान

\* अष्टनः कपाले हविषि ।

\* गवि च युक्ते।

४७. ब्यष्टनः संख्यायामबहुत्रीद्यशीत्योः ८०८

अवस्थातादिति वक्तस्यम् ।

४८. त्रेखयः ८०९।

४९. विभाषा चत्वारिंशत्प्रभृतौ सर्वेषाम्८१०

५०. हृद्यस्य हृक्षेखयदण्लासेषु ९८८।

५१. वा शोकष्यञ्रोगेषु ९८९।

५२. पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ९९०।

५३. पद्यतदर्थे ९९१।

# इके चरताबुपसंख्यानम्।

५४. हिमकाषिहतिषु च ९९२।

५५. ऋचः शे ९९३।

५६. वा घोषमिश्रशब्देषु ९९४।

# निष्के चेति वक्तव्यम्।

५७. उदकस्योदः संज्ञायाम् ९९५ ।

इत्तरपदस्येति च वक्तव्यम् ।

५८. पेषंबासबाहनधिषु च ९९६।

५९. एकहलादौ पूरियतव्येऽन्यतरस्याम्९९७

६०. मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवध-गाहेषु च ९९८। ॥ ३॥

६१. इको ह्रस्वोऽङ यो गालवस्य ९९९।

इयङ्वङ्भाविनामब्ययानां च नेति वाच्यम्।

\* अभ्रुकुंसादीनामिति वक्तस्यम्।

६२. एक तद्धिते च १०००।

६३. ङचापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलम् १००१

६४. त्वेच १००२। [१००६

६५. इष्टकेषीकामालानां चितत्लभारिषु

६६. खित्यनव्ययस्य २९४३।

६७. अरुर्द्धिषदजन्तस्य मुम् २९४२।

६८. इच एकाचोऽम्प्रत्ययवच २९९४।

६९. वाचंयमपुरन्दरौ च २९५७ ।

७०. कारे सत्यागदस्य १००७ |

अस्तोश्चेति वक्तव्यम् ।

# अक्षस्य च छन्द्रि ।

🛊 धेनोर्भव्यायाम् ।

\* स्रोकस्य पृणे।

इत्येऽनभ्याशस्य ।

\* आष्ट्राक्योरिन्धे ।

**# गि**छेऽगिछस्य ।

\* गिलंगिले च।

\* उच्णभद्रबीः करणे।

स्तोप्रराजभोजकुळमेरम्यो बुहितुः पुत्रड्वा ।

७१. इयेनतिलस्य पाते वे १२६८।

७२. रात्रे: कृति विभाषा १००८ ।

७३. नळोपो नवः ७५७।

\* नजो नहोपसिक्टि क्षेपे ।

७४. तस्मान्तुडचि ७५८ |

७५. नञ्जाण्नपामवेदानासत्यानग्रुचिनङ्गुलन-खनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या ७५९

७६. एकादिश्चेकस्य चादुक् ८११।

७७. नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्थाम् ७६०।

७८. सहस्य सः संज्ञायाम् १००९।

७९. प्रन्थान्ताधिके च १०१०।

८०. द्वितीये चानुपाख्ये १०११ ॥ ४ ॥

८१. अव्ययीभावे चाकाले ६६०।

८२. वोपसर्जनस्य ८४९।

८३. प्रकृत्याशिषि ८५०।

\* अंगोबस्पहलेष्विति वाष्यम्।

रि०१२

८४. समानस्य च्छन्दस्यम्धेत्रभृत्युद्रकेतु

 भन्नागवादिष्विति भाष्यपाठः । भाष्योदाहरणेन चादिना वृत्सहरूयोरेव प्रहणम् । ८५. ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूप-स्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु १०१३।

८६. चरणे ब्रह्मचारिणि १०१४।

८७. तीर्थे ये १०१५।

८८. विभाषोदरे १०१६।

८९. हम्हशवतुषु १०१७।

\* इक्षे चेति वक्तव्यम्।

९०. इदंकिमोरीइकी १०१८।

\* इशे चेति वक्तव्यम्।

९१. आ सर्वनाम्नः ४३०।

\* इक्षे चेति वक्तव्यम्।

९२. विष्वग्देवयोश्च टेरद्यक्रतावप्रत्यये४१८ 🛊 🕺 च ।

\* स्टब्स्स स्त्रियां बहुलं विष्वग्देवयोष्टरब्रादेशः।

९३. समः समि ४२१।

९४. तिरसस्तिर्येळोपे ४२३।

९५. सहस्य सिधः ४२२।

९६. सध मादस्थयोइछन्दसि ३५२९।

९७. ब्यन्तरूपसर्गेभ्योऽप ईत् ९४१।

\* अवर्णान्ताद्वा ।

९८. जदनोर्देशे ९४२।

९९. अषष्ठचतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीरा-

शास्थास्थितोत्स्रकोतिकारकरागच्छेषु

१०२५।

१००. अर्थे विभाषा १०२६

१०१. कोः कत्तत्पुरुषेऽचि १०२७।

१०२. रथवदयोश्च १०२८।

१०३. तुणे च जातौ १०२९।

१०४. का पथ्यक्षयोः १०३०।
१०५. ईषदर्थे १०३१।
१०६. विभाषा पुरुषे १०३२।
१०७. कवं चोष्णे १०३३।
१०८. पथि च च्छन्दिस ३५३०।
१०९. पृषोदरादीनि यथोपिद्षष्टम् १०३४।
२३८. पृषोदर पृषोत्थान वलाइक जीमृत इमज्ञान उक्कल पिशाच इसी मयूर॥ इति पृषोदरादिः॥
आकृतिगणः॥

- \* दिक्छब्देभ्यस्तीरस्य तारभावी वा।
- \* षष उत्वं दतृदशधास्तरपदादेः दुत्वं च ।
- \* धासु वेति वाच्यम्।
- बुरो दाशनाशदभध्येषूत्वसुत्तरपदादेः दुःतं च ।
- स्वरो रोहती छन्दस्युत्वम् ।
- पीबोपवसनादीनां छन्दसि छोपः ।

११०. संख्याविसायपूर्वस्याहस्याहमन्यतरस्यां ङो २३८ |

१११. ढूळापे पूर्वस्य दीर्घोऽणः १७४।

११२. सिहवहोरोदवर्णस्य २३५७।

११३. साढ्ये साढ्या साढेति निगमे ३५३१

११४. संहितायाम् १०३५।

११५. कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्ट्रपञ्चमणिभिन-

च्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकस्य १०३६। ११६. नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु कौ

१०३७।

११७. वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिंग्रुछकादी-नाम् १०३८ ।

२३९. कोटर मिश्रक सिध्रक पुरग सारिक (शारिक) इति कोटरादिः ॥ २४०. किंग्रुखक शाल्वनम्र (नड) अजन भजन लोहित कुक्कुट ॥ **इति किशु**लु-कादिः ॥

११८. वले १०४०।

११९. मतौ बह्वचोऽनजिरादीनाम् १०४१ २४१. अजिर खदिर पुलिन हंसक (हंस) कारण्ड (कारण्डव) चक्रवाक ॥ इत्यजिरादिः ॥

१२०. शरादीनां च १०४२ ।। ६ ।।

२४२. शर वंश धूम अहि कपि मणि मुनि शुचि इतु ॥ इति शरादिः ॥

**१२१. इ**को वहेऽपीलोः १०४३।

अपीस्त्रादीनामिति वाच्यम् ।

२४३. (वा ४००४)। पीछ दारु रुचि चारु गमुक्त्॥ इति पील्वादिः॥

१२२. उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम् १०४४ १२३. इकः काशे १०४५ ।

१२४. दस्ति ३०७९। १२५. अष्टनः संज्ञायाम् १०४६। १२६. छन्दसि च ३५३२।

\* भाषायामष्टनो दीर्घो भवतीति वक्तव्यस्।

१२७. चितेः कपि १०४७।

१२८. विश्वस्य वसुराटोः ३७९।

१२९. नरे संज्ञायाम १०४८।

१९, गर संशापान् १०८८।

१३०. मित्रे चर्षी १०४९। [३५**३३** १३१. मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य मतौ

१३२. ओषधेश्च विभक्ताषप्रथमायाम् ३५३४

१३३. ऋचि तुनुघमश्चतङ्कृत्रोरुष्याणाम्

१३४. इकः सुन्नि ३५३६ [३

१३५. द्याचोऽतस्तिङः ३५३७।

१३६. निपातस्य च ३५३८।

१३७. अन्येषामपि हज्यते ३५३९।

श्रुनोदन्तदंष्ट्राकर्णकुन्दवराहपुच्छपदेषु दीर्घो वाच्यः ।

१३८. चौ ४१७।

\* चौ प्रत्यक्तस्य प्रतिषेधः।

१३९. संप्रसारणस्य १००४।

अलुश्चष्टचा जातेरिकोऽव्ययीभावे कोः कत्तदिको वहे एकोनविंदातिः।

इति पाणिनीयस्त्रपाठे षष्ठस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ।

# चतुर्थः पादः ।

१. अङ्गस्य २००।

२. हलः २५५९।

३. नामि २०९।

४. न तिसृचतसृ ३००।

५. छन्दस्युभयथा ३५४०।

६. नुच २८३।

७. नोपधायाः ३७० ।

८. सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ २५०।

९. वा षपूर्वस्य निगमे ३५४१।

१०. सान्तमहतः संयोगस्य ३१७।

११. अप्तन्तस्यस्ननप्तनेष्टृत्वष्ट्रक्षत्तृहोत्पोत्तः प्रशास्तृणाम् २७७।

१२. इन्हर्न्पूषार्थम्णां शौ ३५६।

१३. सौ च ३५७।

१४. अत्वसन्तस्य चाधातोः ४२५।

१५. अनुनासिकस्य किझलोः क्डित

२६६६।

१६. अज्झनगमां सनि २६१४।

\* गमेरिकादेशस्येति वक्तव्यम् ।

१७. तनोतेर्विभाषा २६२२।

१८. ऋमश्र क्ति ३३२९।

१९. च्छोः शूडनुनासिके च २५६१।

२०. ज्वरत्वरस्निव्यविमवासुपधायाश्च२६५४

२१. राह्नोपः २६५५।

२२. असिद्धवदत्राभात् २१८३।

बुग्युटाबुबङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ ।

२३. शाझ छोपः २५४४।

२४. अनिदितां हल उपधायाः क्रिकृति ४१५ 🔻 क्रौ च शास इखं भवतीति वक्तव्यम्।

# अनिदितां नछोपे छक्किकम्प्योह्पतापशरीरविकार--योरुपसंख्यानम् ।

\* रक्षेणीं सृगरमण उपसंख्यानस्।

२५. दंशसञ्जस्वञ्जां शपि २३९६।

२६. रञ्जेश्च २३९७।

२७. घिन च भावकरणयोः ३१८७।

२८. स्यदो जवे ३१८८।

२९. अवोदेधौद्मप्रश्रथहिमश्रथाः ३१८९ ।

३०. नाख्वेः पूजायाम् ४२४ |

३१. क्तिब स्कन्दिस्यन्दोः ३३२१।

३२. जान्तनशां विभाषा ३३३०।

३३. भक्केश्च चिणि २७६४।

३४. शास इदब्हलोः २४८६।

\* आङ्पूर्वाच ।

१५. शा ही २४८७। १६, इन्तेर्जः २४३१।

सवार्तिकगणाष्ट्राध्यायीसूत्रपाठः ।

३७. अनुदात्तोपदेशवनिततनोत्यादीनामनुना- ४८. अतो लोपः २३०८। सिकलोपो झलि क्डिति २४२८। ३८. बाल्यपि ३३३४। ३९. न किचि दीर्घश्च ३३१४। ४०. गमः कौ २९८६। ॥ २॥ ५१. णेरनिटि २३१३। \* गमादीनामिति वक्तव्यम् । \* ऊक् च गमादीनामिति वक्तव्यम्। ४१. विडुनोरनुनासिकस्यात् २९८२ । ४३. ये विभाषा २३१९। ४४. तनोतेर्यकि २७५९। [३३१५] ४५. सनः किचि छोपश्चास्यान्यतरस्याम् ४६. आर्घधातुके २३०७। ४७. भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम् २५३५ ६०. निष्ठायामण्यदर्थे ३०१४

 ण्यल्लोपावियङ्यण्गुणवृद्धिदीर्घेभ्यः पूर्वविप्रतिषेधेन। ४९, यस्य हलः २६३१। ५०. क्यस्य विभाषा २६६०। ५२. निष्ठायां सेटि ३०५७। ५३. जनिता मन्त्रे ३५४२। ५४. शमिता यज्ञे ३५४३। ४२. जनसनखनां सब्झलोः २५०४। । ५५. अयामन्ताल्वाच्येत्न्विष्णुषु २३११। ५६. स्यपि लघुपूर्वात् ३३३६। ५७. विभाषाऽऽपः ३३३७। ५८. युष्छुवोदींघेइछन्दसि ३५४४। ५९. क्षियः ३३३८।

६१. वाऽऽक्रोशदैन्ययोः ३०८१। ६२. स्यसिच्सीयुट्तासिषु भावकर्मणोरुपदेशे ऽज्झनप्रहृदृशां वा चिण्वदिट् च । ६३. दीको युडाचि किकति २५०७ [२७५७ ६४. आतो लोप इटि च २३७२। ६५. ईद्यति २८४३। ६६. घुमास्थागापाजहातिसां हिल २४६२। ६७. एर्छिङि २३७४। ६८. वाऽन्यस्य संयोगादेः २३७८ | ६९. न ल्यपि ३३३५। ७०. मयतेरिदन्यतरस्याम्। ३३१८ ७१. लुङ्लङ्लङ्स्वडुदात्तः २२०६ | ७२. आडजादीनाम् २२५४।

७३. छन्दस्यपि दृश्यते ३५४५ ।

७४. न माङचोगे २२२८। ७५. बहुलं छन्दस्यमाङ चोगेऽपि ३५४६ | ७६. इरयो रे ३५४७। ७७. अचि रनुधातुभूवां य्वोरियङ्क्वङौ२७१ 🛩 तन्वादीनां बहुलं छन्दसि । ७८. अभ्यासस्यासवर्णे २२९०। ७९. स्त्रियाः ३०१। ८०. वाऽम्शसोः ३०२. 11 8 11 ८१. इणो यण् २४५५। ८२. एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य २७२। गैतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण् नेष्यते । ८३. ओः सुपि २८१। ८४. वर्षाभ्वश्च २८२। १. गतिकारकपूवस्येवेष्यत इति भाष्यपाठः ।

\* रन्मरपुनःपूर्वस्य भुवो यण्यक्तव्यः। ८५. न भूसुधियोः २७३।

८६. छन्दस्युभयथा ३५४८।

८७. हुरनुवोः सार्वधातुके २३८७।

८८. भुवो बुग्छङ्खिटोः २१७४।

८९. ऊदुपधाया गोहः २३६४।

९०. दोषो णौ २६०४।

९१. वा चित्तविरागे २६०५।

९२. मितां ह्रस्वः २५६८।

९३. चिण्णमुलोदीर्घोऽन्यतरस्याम् २७६२।

९४. खिच ह्रस्वः २९५५।

९५. हादो निष्ठायाम् ३०७३।

९६, छादेर्घेऽद्व-गुपसर्गस्य ३२९७।

५७. इसम्त्रन्किषु च २९८५।

९८. गमहनजनखनघसां लोपः क्रिक्सनिक

९९. तनिपत्योद्रछन्दसि ३५४९।[२३६३

१००. घसिभसोईलि च ३५५० ॥ ५ ॥

१०१. हझल्भ्यो हेर्धिः २४२५।

१०२. श्रुश्रुणुपृक्कवृभ्यदछन्दसि ३५५१।

१०३. अङ्तिश्च ३५५३।

१०४. चिणो छुक् २३२९। १०५. अतो हेः २२०२।

रण्य. अता हः २२०२

१०६. उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात् २३३४।

१०७. लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्बोः २३३३।

१०८, नित्यं करोतेः २५४८।

१०९. ये च २५४९।

११०. अत उत्सार्वधातुके २४६७।

१११. भसोरह्नोपः २४६९।

११२. भाभ्यस्तयोरातः २४८३। ११३. ई हल्यघोः २४९७। ११४. इहरिद्रस्य २४८२। \* दरिद्वातेरार्धधातुके धिवक्षिते आतो लोपो वाष्यः। लुङि वा सनि ण्डुलि स्युटि च न। ११५. भियोऽन्यतरस्याम् २४९२। ११६. जहातेश्च २४५८। ११७. आ च ही २४९९। ११८. लोपो यि २५००। ११९. घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च २४७१। १२०. अत एकहल्मध्येऽनादेशादेलिटि २२६० ॥ ६ ॥

# यजिवप्योश्च ।

\* व्यमेश्व ।

१२१. थाले च सेटि २२६१। १२२. तृफलभजत्रपश्च २३०१। \* श्रन्थेश्चेति वक्तब्यम्। १२३. राधो हिंसायाम् २५३२। १२४. वा जृभ्रमुत्रसाम् २३५६। १२५. फणांच सप्तानाम् २३५४। १२६. न शसददवादिगुणानाम् २२६३। १२७. अर्वणस्त्रसावनवः ३६४। १२८. मघवा बहुलम् ३६० | १२९. भस्य २३३। १३०. पादः पत् ४१४। १३१. वसोः संप्रसारणम् ४३५ । १३२. वाह ऊठ् ३२९। १३३. श्रयुवमघोनामतद्भिते ३६२।

१३४. अक्षेपोऽनः २३४। १३५. षपूर्वहन्धृतराज्ञामणि ११६०। १३६. विभाषा किश्योः २३७। १३७. न संयोगाद्यमन्तात् ३५५। १३८. अचः ४१६। १३९. उद ईत ४२०। १४०. आतो धातोः २४० ॥ ७॥ १४१. मन्त्रेष्वाङचादेरात्मनः ३५५४। १४२. ति विंशतेर्डिति ८४४। १४३. टेः ३१६। १४४. नस्तद्धिते ६७९।

 नान्तस्य टिलोपे सम्बद्धाचारिपीठसर्पिकलापिकौथुमि-तैतिलिजाजगलिशिलालिशिलण्डस्करसम्मूपर्व- \* तिष्यपुष्ययोर्नेक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम् । णासुपसंख्यानं कर्तस्यम् ।

\* अइमनो विकारे टिक्रोपो वक्तब्यः ।

\* अष्ययानां भमात्रे टिलोपः ।

\* चर्मणः कोदो ।

\* द्युनः संकोचे।

१४५. अह्नष्टसोरेव ७८९।

१४६. ओर्गुणः ८४७।

१४७. ढे छोपोऽकद्वाः ११४२ ।

१४८. यस्येति च ३११।

\* औडः इयां प्रतिषेधो वक्तब्यः ।

१४९. सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः

8991

\* मस्यस्य ङचाम् ।

\* सूर्यागस्त्ययोइछे च इन्यां च।

१५०. हलस्तद्धितस्य ४७२।

१५१. आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति १०८२ १५२. क्यच्ठ्योश्च २११९। १५३. बिल्बकादिभ्यइछस्य छुक् १३११। २४४. बिल्ब नेणु नेत्र नेतस तृण इक्ष काष्ठ कपोत कुषा तक्षन् — नडाद्यन्तर्गणो बिल्वादिः ॥ छिनि-धानार्षं ये नडादयस्ते यदा छर्मनियोगे कृतकुगागमास्ते ॥ इति बिल्बकादयः॥

१५४. तुरिष्ठेमेयःसु २००८ । १५५. टेः १७८६ ।

णाविद्यवत् प्रातिपदिकस्य कार्यं भवतीति वक्तव्यम्
 १५६. स्थूलदूरयुवह्नस्वक्षिप्रश्चद्राणां यणादि परं पूर्वस्य च गुणः २०१५ |
 १५७. प्रियस्थिरस्फिरोठबहुलगुकवृद्धत्प्रदीर्घ-

बृन्दारकाणां प्रस्थस्फवर्षहिगवर्षित्र-•द्राषि**यु**न्दाः २०१६ । १५८. बहोर्लोपो भूच बहोः २०१७। १५९. इष्टस्य यिट्च २०१८। १६०. ज्यादादीयसः २०१२। ॥ ८ १६१. र ऋतो हलादेर्लघोः १७८५। १६२. विभाषजों इस्टन्दसि ३५५५।

१६३. प्रकृत्यैकाच् २०१० । \* प्रकृत्या अके राजन्यमनुष्ययुवानः ।

१६४. इनण्यनपत्ये १२४५।

१६५. गाथिविद्धिकेशिगणिपणिनश्च १२७५

१६६. संयोगादिश्च ११५६।

१६७. अन् ११५५।

१६८. ये चाभावकर्मणोः ११५४।

१६९. आत्माध्वानौ खे १६७१।

१७०. न मपूर्वोऽपत्येऽवर्मणः ११५७।

 वा हितनाम इति वाच्यम् । १७१. ब्राह्मोऽजातौ ११५८। १७२. कार्मस्ताच्छील्ये १६१३। १७३. औक्षमनपत्ये ११५९। १७४. दाण्डिनायनहास्तिनायनाथर्वणिकजै- अङ्गस्य राह्योपो विडुनोर्वाक्रोशेणो यण्डुझरुभ्य-

त्यसारवेक्ष्वाकमैत्रेयहिरण्मयानि ११४५ । १७५. ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि च्छन्दसि ३५५६। श्चाशिनेयवाशिनायनिश्रीणहत्यधैव- श्वलि च मन्त्रेषु र ऋतः पद्मदश ॥

इति पाणिनीयसूत्रपाठे षष्ठस्याभ्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्च ।

# ॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥

#### प्रथमः पादः।

- १. युवोरनाकौ १२४७ |
- १. युवोरनाकौ १२४७ | ८. बहुलं छन्दसि ३५५७ ।
   २. आयनेयीनीयियः फढखळघां प्रत्ययादी- ९. अतो भिस ऐस् २०३ । नाम् ४७५।
- ३. झोऽन्तः २१६९।
- ४. अदभ्यस्तात् २४७९।
- ५. आत्मनेपदेष्वनतः २२५८।
- ६. शीको रुट् २४४२।
- ७. वेत्तेर्विभाषा २७०१।

- १०. बहुलं छन्दसि ३५५८।
- ११. नेदमदसोरकोः ३४९।
- १२. टाङसिङसामिनात्स्याः २०१।
- १३. डेर्चः २०४।
- १४. सर्वनाम्नः स्मै २१५।
  - १५. ङसिङचोः स्मात्स्मिनौ २१६।

\* एकतरात्प्रतिषेधो वक्तव्यः।

२८. के प्रथमयोरम् ३८२।

१६. पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा २२१। १७. जसः शी २१४। १८. औड आपः २८७। १९. नपुंसकाच ३१०। २०. जइशसो: शि: ३१२ 11 8 11 २१. अष्टाभ्य औश् ३७२। २२. षड्भ्यो छुक् २६१। २३. स्वमोर्नपुंसकात् ३१९। २४. अतोऽम् ३०९। २५. अद्बुतरादिभ्यः पक्रभ्यः ३१५ । २६. नेतराच्छन्दसि ३५५९।

२७. युष्मदस्मद्भयां इसोऽश् ३९९।

२९. शसो न ३९१। ३०. भ्यसो भ्यम् ३९५। ३१. पक्रम्या अत् ३९७। ३२. एकवचनस्य च ३९६। ३३. साम आकम् ४००। ३४. आत औ णलः २३७१। ३५. तुद्योस्तातङ्ङाशिष्यन्यतरस्याम् २१९७ ३६. विदेः शतुर्वसुः ३१०५। ३७. समासेऽनञ्जूर्वे क्त्वो ल्यप् ३३३२। ३८. क्त्वापि च्छन्दसि ३५६० [३५६१ ३९.सुपां सुलुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाहाड्यायाजालः इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम् । \* आङ्याजयारामुपसंख्यानम् ।

४०. अमो मशु ३५६२।

४१. लोपस्त आत्मनेपदेषु ३५६३। ४२. ध्वमो ध्वात् ३५६४। ४३. यजध्वैनमिति च ३५६५। ४४. तस्य तात् ३५६६। ४५. तप्तनप्तनथनाश्च ३५६७। ४६. इदन्तो मास ३५६८। ४७. क्त्वो यक् ३५६९। ४८. इष्ट्रीनिमति च ३५७०। ४९. स्नात्व्याद्यश्च ३५७१। २४५. स्नात्वी पीरवी ॥ इति स्नात्व्यादिः ॥ आकृतिगणः॥ ५०. आज्ञसेरसुक् ३५७२। ५१. अश्वक्षीरष्ट्रषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि

 अश्ववृषयोभैंथुनेच्छायामिति वक्तव्यम् । \* भ्रीरलवणयोर्लालसायाम् । सर्वप्रातिपदिकानां क्यचि लालसायां सुगसुकौ च। ५२. आमि सर्वनाम्नः सुट् २१७। ५३. त्रेख्यः २६४। ५४. ह्रस्वनद्यापो नुट् २०८। \* नुमचिरतृज्वऋावेभ्यो नुट्पूर्वविप्रतिषेधेन । ५५. षट्चतुभ्येश्च ३३८। ५६. श्रीप्रामण्योदछन्दसि ३५७३। ५७. गोः पादान्ते ३५७४। ५८. इदितो नुम्धातोः २२६२ । ५९. शे मुचादीनाम् २५४२। तुदाद्यन्तर्गणो मुचादिः॥ २६६२ । 🖟 शे तुम्पादीनां नुम्वाच्यः ।

\* बहुर्जेर्बुम्प्रतिषेधः।

६०. मस्जिनशोर्शे ३५१७ ६१. रधिजभोरचि २३०२। ६२. नेट्यलिटि रधेः २५१६। ६३. रमेरशब्छिटोः २५८१। ६४. लभेश्व २५८२। ६५. आड़ो यि २८४५। ६६. उपात्प्रशंसायाम् २८४६। ६७. उपसर्गात्खल्घनोः ३३०६। ६८. न सुदुभ्यों केवलाभ्याम् ३३०७। ६९. विभाषा चिण्णमुलोः २७६५। ७०. डिगदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः ३६१ ७१. युजेरसमासे ३७६। ७२. नपुंसकस्य झलचः ३१४ |

।। ३ ।।।∗ अन्त्यात्पूर्वो वा नुम्। ७३. इकोऽचि विभक्तौ ३२०। ७४. तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्वालवस्य ७५. अस्थिद्धिसक्थ्यक्ष्णामनकुदात्तः ३२२ ७६. छन्दस्यपि **ट**इयते ३५७५ । ७७. ई च द्विवचने ३५७६। ७८. नाभ्यसाच्छतः ४२७। ७९. वा नपुंसकस्य ४४४। ८०. आच्छीनद्योर्तुम् ४४५ ।। ४ ॥ ८१. शप्त्रयनोर्नित्यम् ४४६। ८२. सावनद्धहः ३३२। ८३. हक्खवःखतवसां छन्दसि ३५७७।

८४. दिव औत् ३३६।

८५. पथिमध्युभुक्षामात् ३६५।

८६. इतोऽत्सर्वनामस्थाने ३६६।

८७. थो न्थः ३६७।

८८. भस्य टेर्लोपः ३६८।

८९. पुंसोऽसुङ् ४३६।

९०. गोतो णित २८४।

\* भोतो णिदिति वाच्यम्।

९१. णळुत्तमो वा २२८३।

९२. सस्युरसंबुद्धौ २५३।

९३. अनङ् सौ २४८।

९४. ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च २७६ |

९५. तुज्बत्कोष्ट्रः २७४।

९६. स्त्रियां च ३०५।

९७. विभाषा तृतीयादिष्वचि २७८।

९८. चतुरनडुद्दोरामुदात्तः ३३१।

९९. अम्संबुद्धी ३३३।

१००. ऋत इद्धातोः २३९० ॥ ५॥

१०१. उपधायाश्च २५७१।

१०२. उदोष्ठचपूर्वस्य २४९४।

१०३. बहुलं छन्दसि ३५७८।

युवोरष्टाभ्यो लोपो रधिशप्तयनोरूपधायाबीणि।

इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ।

### द्वितीयः पादः।

१. सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु २२९७ ।

२. अतो ल्रान्तस्य २३३०।

३. वद्रष्ठजहलन्तस्याचः २२६७।

४. नेटि २२६८।

५. इ.चन्तक्षणश्वसजागृणिइव्येदिताम् ६. ऊर्णोतेर्विभाषा २४४९। [२२९९ ७. अतो हलादेर्लघोः २२८४। ८. नेडुशि कृति २९८१। ९. तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च ३१६३। \* तितुत्तेष्वप्रहादीनामिति वक्तव्यम्। १०. एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् २२४६ । ११. श्रचुकः किति २३८१। १२. सनि प्रहगुहोश्च २६१०। १३. कृस्भृवस्तुद्रुश्रुवो लिटि २२९३। १४. श्वीदितो निष्ठायाम् ३०३९। १५. यस्य विभाषा ३०२५। १६. आदितश्च ३०३६। १७. विभाषा भावादिकर्मणोः ३०५४।

१८. क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्रान्लिष्टविरिब्धफा-ण्टबाढानि मन्थमनस्तमः सक्ताविस्पष्टस्य-रानायासभृशेषु ३०५८। १९. धृषिशसी वैयात्ये ३०५९। २०. दृढः स्थूलबलयोः ३०६० 11 8 11 २१. प्रभौ परिवृद्धः ३०६१। २२. कृच्छ्रगहनयोः कषः ३०६२। २३. घुषिरविशब्दने ३०६३। २४. अर्देः संनिविभ्यः ३०६४। २५. अभेश्राविदूर्ये ३०६५। २६. णेरध्ययने वृत्तम् ३०६६। [३०६८ २७. वा दान्तशान्तपूर्णद्स्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः २८. रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम् ३०६९ / २९. हृषेर्लोमस ३०७०।

**अ. ७. पा. २.**]

\* विस्मितप्रतिघातयोश्च। ३०. अपचितश्च ३०७१।

\* किनि नित्यं चिभावो वक्तद्यः।

३१. हु ह्वरेइछन्दिस ३५७९।

३२. अपरिह्नुताश्च ३५८०।

३३. सोमे ह्लरितः ३५८१।

३४. प्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविक-स्ताविशस्त्रशंस्त्रशास्तृतरुत्तरूतृवरुत्व-

> रूतृवरूत्रीरुज्ज्विलिक्षरितिविमयमि-तीति च ३५८२।

३५. आर्धधातुकस्येडुलादेः २१८४।

३६. स्तुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते २३२३।

३७. ब्रहोऽलिटि दीर्घः २५६२।

३८. वृतो वा २३९१।

३९. न लिङि २५२९।

४०. सिचि च परस्मैपदेषु २३९२ ॥ २ '

४१. इट् सनि वा २६२५।

४२. लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु २५२८।

४३. ऋतश्च संयोगादेः २५२६।

४४. स्वरतिस्तिस्यतिधूजूदितो वा २२७९।

४५. रधादिभ्यश्च २५१५।

४६. निरः कुषः २५६० । 🧍 ४७. इण्निष्ठायाम् ३०४५ । 🏃

४८. तीषसह्छभरुषरिषः २३४०।

४९. सनीवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिखृयूर्णुभरक्कपि-सनाम् २६१८।

तनिपतिदरिद्रातिभ्यः सनो वा इड् वाष्यः ।

५०. क्थिशः क्त्वानिष्ठयोः ३०४९ ।

५१. पुरुष ३०५०। ५२. वसतिश्चधोरिट ३०४६। ५३. अस्त्रेः पूजायाम् ३०४७। ५४. छुभो विमोइने ३०४८। ५५. जुन्रइच्योः क्तिव ३३२७। ५६. उदितो वा ३३२८। ५७. सेऽसिचि कृतचृतच्छृदतृदनृतः २५०६ ५८. गमेरिट् परस्मैपदेषु २४०१। ५९. न वृद्धचश्चतुर्भ्यः २३४८ । ६०. तासि च क्लपः २३५२ ॥ ३॥ ६१. अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् २२९४ ६२. उपदेशेऽत्वतः २२९५। ६३. ऋतो भारद्वाजस्य २२९६ । [२५२७ ६४. बभूथाततन्थजगृभ्मववर्थेति निगमे

६५. विभाषा सृजिदृशोः २४०४। ६६. इडस्यर्तिव्ययतीनाम २३८४। ६७. वस्वेकाजाद्धसाम् ३०९६। ६८. विभाषा गमहनविद्विशाम् ३०९९। \* दशेश्व। ६९. सनिंससनिवांसम् ३५८३। ७०. ऋद्धनोः स्ये २३६६। ७१. अञ्जेः सिचि २५४६। ७२. स्तुसुधूब्भ्यः परस्मैपदेषु २३८५। ७३. यमरमनमातां सक्च २३७७। ७४. स्मिपूङ्रञ्ज्वशां सनि २६२६। ७५. किरश्च पद्धभ्यः २६११। ७६. रुदादिभ्यः सार्वधातुके २४७४। ७७, ईशः से २४३९।

७८. ईडजनोध्वें च २४४०। ७९. लिङ: सलोपोऽनन्त्यस्य २२११। ८०. अतो येयः २२१२। 11811 ८१. आतो क्वितः २२३५। ८२. आने मुक् ३१०१। ८३. ईदासः ३१०४। ८४. अष्टन आ विभक्तो ३७१। ८५. रायो हलि २८६। ८६. युष्मदस्मदोरनादेशे ३९३। ८७. द्वितीयायां च ३९०। ८८. प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायम् ३८७ ८९. योऽचि ३९२।

९०. शेषे लोपः ३८५ ।

९१. मपर्यन्तस्य ३८३।

९२. युवावौ द्विवचने ३८६। ९३. यूयवयौ जिस ३८८। ९४. त्वाही सी ३८४। ९५. तुभ्यमधौ ङाय ३९४। ९६. तवममी इसि ३९८। ९७. त्वमावेकवचने ३८९। ९८. प्रत्ययोत्तरपदयोश्च १३७३। ९९. त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ २९८। १००. अचिर ऋतः २९९ १०१. जराया जरसन्यत्तरस्याम् २२७ | १०२. त्यदादीनामः २६५। \* द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः । १०३. किमः कः ३४२। १०४. कु तिहोः १९५४ ।

१०५. काति १९६०। १०६. तदोः सः सावनन्त्ययोः ३८१। १०७. अदस औ सुलोपश्च ४३७। \* अदस औत्वप्रतिषेधः साकष्कस्य वा वक्तव्यः सादु-स्त्रं च।

१०८. इदमो मः ३४३।

१०९. दश्च ३४५।

११०. यः सौ ४४१।

१११. इदोऽच्युंसि ३४४।

११२. अंनाप्यकः ३४६।

११३. हलि लोपः ३४७।

154. 000 0111 480

११४. मृजेर्यृद्धिः २४७३।

११५. अचो व्णिति २५४।

११६. अत उपधायाः २२८२।

११७. तद्धितेष्वचामादेः १०७५।

११८. किति च १०७६।

सिचि प्रभाविट् सन्यचस्तास्वदातो जराया अष्टादश ॥

इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ।

#### तृतीयः पादः ।

- देविकाशिंशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेयसा-मात् १४३९।
- २. केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः ११४४
- ३. न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्या-मैच् १०९८।
- ४. द्वारादीनां च १३८६।

२४६. द्वार स्वर खप्राम (खाण्याय) व्यल्कश स्वित्ति स्वर् स्पयकृत् (सप्यकृत्) स्वादुमृद्धै श्वम् श्वन् स्व ॥ इति द्वारादिः ॥

- ५. न्यप्रोधस्य च केवलस्य १५४३ |
- ६. न कर्मव्यतिहारे ३२१७।
- ७. स्वागतादीनां च १५४९।

२४७. स्वागत स्वच्चर स्वज्ञ व्यङ्ग व्यङ व्यवहार स्विपित (स्वपित) ॥ इति स्वागतादिः ॥

- ८. श्वादेरिनि १५६०।
- इकारादाविति वाच्यम् ।
  - ९. पदान्तस्यान्यतरस्याम् १५६१।
  - १०. उत्तरपदस्य १३९६।
  - ११. अवयवाहतोः १३९७।
- भिन्नपदत्वे मृदुप्रहणवैयर्थ्यम् । तत्र यकारवका राभावातः ।

१२. सुसर्वार्धाज्जनपदस्य १३९८।

१३. दिशोऽमद्राणाम् १३९९।

१४. प्राचां प्रामनगराणाम् १४००।

१५. संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च १७५२।

१६. वर्षस्याभविष्यति १७५४।

१७. परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः १६८३।

कुलिजशब्दमपि केचित्पठन्ति ।

१८. जे प्रोष्ठपदानाम् १४०९।

१९. हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च ११३३

२०. अनुशतिकादीनां च १४३८ ॥ १ ॥

२४८. अनुशतिक अनुहोड अनुसंदरण (अनु-स्ट्राण) अनुसंदरमा अन्यतेण अभिन्दरम् (अस्मानस्य

संचरण) अनुसंवत्सर अज्ञारवेणु असिहत्य (अस्यहत्य) अस्यहेति वध्योग पुष्करसद् अनुहरत् कुरुकत कुरुपञ्चाल

उदकशुद्ध इहलोक परलोक सर्वलोक सर्वपुरुष सर्वभूमि

प्रयोग परस्री । 'राजपुरुषात्व्यानि' । सूत्रनड । इत्य-नुशतिकादिः ॥ आकृतिगणोऽयम् ॥ तेन । अभिगम अधिभूत अधिदेव चतुर्विद्या इत्यादयोऽप्यन्ये विशेयाः ॥ २१. देवताद्वन्द्वे च १२३९। २२. नेन्द्रस्य परस्य १२४०। २३. दीर्घाच वरूणस्य १२४१। २४. प्राचां नगरान्ते १४३१। [१४३२] २५. जङ्गलघेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् 🔻 पातेणी लुग्वक्तव्यः । २६. अर्धात्परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा १६८४ \* धून्त्रीत्रोर्नुग्वक्तव्यः। २७. नातः परस्य १६८५। २८. प्रवाहणस्य ढे ११२९। २९. तत्प्रत्ययस्य च ११३०। [१४६० ४०. भियो हेतुभये षुक् २५९५ ॥ २ ॥ ३०. नवः शुचीश्वरक्षेत्रज्ञञ्जञ्जनपुणानाम् । ४१. स्कायो वः २५९७। ३१. यथातथायथापुरयोः पर्यायेण १७८९ ४२. शदेरगतौ तः २५९८।

३२. हनस्तोऽचिण्णलोः २५७४। ३३. आतो युक्चिण्कृतोः २७६१। ३४.नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः२७६३ अनाचिमकिमिवमीनामिति वक्तव्यम् । ३५. जनीवध्योश्च २५१२। [२५७० ३६. अर्तिहीव्लीरीक्नूयीक्ष्माच्यातां पुग्णी ३७. शाच्छासाह्याच्यावेषां युक् २५८५। ३८. वो विधूनने जुक् २५९०। [२५९१ ३९. छीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहनिपातने ४३. रुहः पोऽन्यतरस्याम् २५९९।

४४. प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्यात इदाप्यसुपः ४६३ \* स्तकापुत्रिकावृन्दारकाणां वेति वक्तव्यस्।

- \* मामकनरकयोरुपसंख्यानम् ।
- \* त्यक्त्यपोश्च ।

४५. न यासयोः ४६४।

- \* त्यकनश्च निषेधः।
- \* पावकादीनां छन्दसि।
- \* आशिषि बुनश्चन।
- अत्तरपदलोपे न ।
- \* क्षिपकादीनां च।

२४९. (वा ४५३०)। क्षिपका धुवका चरका सेवका करका चटका अवका लहका अलका कन्यका ध्रवका एडका ॥ **इति क्षिपकादिः। आकृतिगणः** ॥

- \* तारका ज्योतिषि।
- त्रर्णका तान्तवे ।
- वर्तका शकुनी प्राचाम्।

\star अष्टका पितृदेवस्ये ।

४६. उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः ४६५

\* भारवन्तयकोस्तु नित्यम् ।

४७. भर्तेषाजाज्ञाद्वास्वा नब्पूर्वाणामपि ४६६

४८. अभाषितपुंस्काच ४६७।

४९. आदाचार्याणाम् ४६८ ।

५०. ठस्येकः ११७०।

५१. इसुसुक्तान्तात्कः १२२१।

\* दोष उपसंख्यानम् ।

५२. चजोः क्र घिण्यतोः २८६३।

\* निष्ठायामनिट इति वक्तब्यम् ।

५३. न्यङ्कादीनां च २८६४।

२५०. न्य हु मह् भृगु दूरेपाक फलेपाक क्षणेपाक दूरेपाका फलेपाका दूरेपाकु फलेपाकु तक (तन्न) वक (चक्क) व्यतिषद्ग (अनुषद्ग) अवसर्ग (उपसर्ग) श्वपाक मांसपाक (मासपाक) मूलपाक कपोतपाक उल्लक्षपाक। 'संज्ञायां मेघनिदाघावदाघाघीः' १८०। न्यप्रोध वीरुत्। इति न्यङ्कादिः॥

५४. हो इन्तेर्क्णिक्रेषु ३५८ । ५५. अभ्यांसाच २४३० । ५६. हेरचिक २५३१ । ५७. सन्छिटोर्जेः २३३१ । ५८. विभाषा चेः २५२५ । ५९. न कादेः २८७५ ।

६०. अजित्रज्योश्च २८७६ ॥ ३॥ ६१. भुजन्युञ्जो पाण्युपतापयोः २८७७। ६२. प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे २८७८। ६३. वर्द्धोर्गते २८७५।

६४. ओक उचः के २८८०। ६५. ण्य आवश्यके २८८१। ६६. यजयाचरुचप्रवचर्चश्च २८८२। \* त्यजेश्व।

६७. वचोऽशब्दसंज्ञायाम् २८८३।

६८. प्रयोज्यनियोज्यो शक्यार्थे २८८४ | ६९. भोज्यं भक्ष्ये २८८५ |

७०. घोर्लोपो लेटि वा ३५८४।

७१. ओतः इयनि २५१०।

७२. क्सस्याचि २३३७। [२३६८

७३. लुग्वा दुहिदहिलहिर्गुहामात्मनेपदे दन्त्ये ७४. शमामष्टानां दीर्घः स्थिन २५१९।

७५. ष्ठिवुक्रमुचमां शिति २३२०।

\* आङि चम इति वक्तस्यम्।

७६. ऋमः परस्मैपदेषु २३२२।

७७. इषुगमियमां छः २४००।

७८. पाघाध्मास्थाम्रादाण्हदयर्तिसर्तिशद्सदां

पिबजिघधमतिष्ठमनयच्छपद्यच्छीयौ-शीयसीदाः २३६०।

७९. ज्ञाजनोर्जा २५११।

८०. प्वादीनां ह्रस्वः २५५८ ॥ ४॥

८१. मीनातेर्निगमे ३५८५।

८२. मिदेर्गुणः २३४६।

८३. जुसि च २४८१।

८४. सार्वधातुकार्धधातुकयोः २१६८।

८५. जाघोऽविचिष्णल्ङित्सु २४८०।

८६. पुगन्तलघूपधस्य च २१८९।

८७. नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके२५०३ १००. अदः सर्वेषाम् २४२६ ॥ ५ ॥

🛊 बहुलं छन्दसीति वक्तब्यम् ।

८८. भूसुवोस्तिङ २२२४।

८९. उतो वृद्धिर्कुकि हलि २४४३।

९०. ऊर्णोतेर्विभाषा २४४५।

९१. गुणोऽपृक्ते २४४८।

९२. तृणह इम् २५४५।

९३. ब्रुव ईट् २४५२।

९४. यङोवा २६५१।

९५. तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके २४४४।

९६. अस्तिसिचोऽपृक्ते २२२५।

९७. बहुलं छन्दसि ३५८६ ।

९८. रुद्ध पद्धभ्यः २४७५ |

९९. अङ्गार्यगालवयोः २४७६।

14 13

१०१. अतो दीर्घी यनि २१७०। १०२. सुपि च २०२। १०३. बहुवचने झस्येत् २०५। १०४. ओसि च २०७। १०५. आङि चापः २८९। १०६. संबुद्धी च २८८। १०७. अम्बार्थनचोर्हस्यः २६७। १०८. इस्वस्य गुणः २४२। १०९. जिस च २४१। ११०. ऋतो क्सिर्वनामस्थानयोः २७५। १११. घेडिंति २४५। ११२, आण्नचाः २६८। ११३. याडापः २९० | ११४. सर्वनाम्नः स्याड्ट्स्वश्च २९१।

११५. विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम् २९३। ११६. ङेराम्रद्यामीभ्यः २७०। ११७. इदुद्भचाम् २९७। ११८. औत् २५६। ११९. अचि घेः २४७। १२०. आङो नाऽिखयाम २४४। देविकादेवतास्फायो भुजमीनातेरतो दीर्घो विंशति: 11 इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः। चत्रथेः पादः।

१. णो चङच्पधाया ह्रस्वः २३१४।

२. नाग्छोपिशास्त्रदिताम् २५७२।

11 8 11

३. भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्य-तरस्याम् २५६५।

 काण्यादीनां वेति वक्तव्यम् । २५१. (बा ४६०७)। कण रण भण अण छप हेठ हायि वाणि (चाणि) लोटि (लोठि) लोपि ॥ इति कणादिः ॥

छोपः पिबतेरीचाभ्यासस्य २५८७।

५. तिष्ठतेरित् २५८८ ।

६. जिघ्रतेर्वा २५८९।

७. उर्ऋत् २५६७ |

८. नित्यं छन्दिस ३५८७।

९. दयतेर्दिगि लिटि २३८८।

 त्रियादेशेन द्वित्वबाधनमिष्यते । १०. ऋतश्च संयोगादेर्गुणः २३७९।

११. ऋच्छत्यृताम् २३८३।

१२. श्रृद्रुप्रां ह्रस्वो वा २४९५।

१३. केऽणः ८३४।

१४. न कपि ८३५।

१५. आपोऽन्यतरस्याम् ८९२।

१६. ऋदृशोऽङि गुणः २४०६।

१७. अस्यतेस्थुक् २५२०।

१८. श्वयतेरः २४२१।

१९. पतः पुम् २३५५।

२०. वच उम् २४५४

२१. शीङः सार्वधातुके गुणः २४४१।

२२. अयङिच क्डित २६४९।

२३. उपसर्गाद्धस्व ऊहते। २७०२।

२४. एतेर्लिङ २४५७।

२५. अक्रत्सार्वधातुकयोदीर्घः २२९८।

```
२६. च्यौ च २१२०।
२७. रीकृतः १२३४।
२८. रिक् शयग्लिक् क्षु २३६७।
२९. गुणोऽर्तिसंयोगाचोः २३८०।
३०. यिक च २६३३।
* इन्तेर्हिसायां यिक ब्रीभावो वाच्यः।
३१. ई ब्राध्मोः २६४८।
३२. अस्य च्यौ २११८।
३३. क्यचि च २६५८।
३४. अशनायोदन्यधनाया बुभुक्षापिपासा-
```

गर्धेषु २६६१।

\* अपुत्रादीनामिति वक्तब्यम्।

३५. न च्छन्दस्यपुत्रस्य ३५८८।

३६. दुरस्युर्द्रविणस्युर्नेषण्यतिरिषण्यति

शिष्ठः विभाषा छन्दसि ३५९३ ।
४५. सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च
३५९४ ।
४६. दो दद्धोः ३०७७ ।
यति ४७. अच उपसर्गात्तः ३०७८ ।
३५८९ । ४८. अपो भि ४४२ ।

३७. अश्वाघस्यात् ३५९० ।

इयनेरिःवं व्रते नित्यमिति वक्तव्यम् ।

४३. जहातेश्च क्त्वि ३३३१।

४२. दधातेर्हिः ३०७६।

३८. देवसुम्रयोर्यजुषि काठके ३५९१।

३९. कव्यध्वरपृतनस्यर्चि लोपः ३५९२।

४०. द्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति ३०७४ |

४१. शाच्छोरन्यतरस्याम् ३०७५। [॥२॥

मासङ्खन्दसीति वक्तव्यम् ।

 स्ववस्त्वतवसोर्मास उपसन्ध त इष्यते । ४९. सः स्यार्धधातुके २३४२।

५०. तासस्योर्ङोपः २१९१।

५१. रिच २१९२।

५२. ह एति २२५०।

५३. यीवर्णयोदीधीवेव्योः २४८८।

५४. सनि मीमाघुरभछभशकपतपदामच इस्

२६२३।

 राधो हिंसायां सनीस् वाच्यः । ५५. आप्क्रप्युधामीत् २६१९। ५६. दम्भ इच २६२१। ५७. मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा २६२४। ६८. व्यथो लिटि २३५३। ५८. अत्र छोपोऽभ्यासस्य २६२०।

५९. हस्वः २१८०।

६०. हलादिः शेषः २१७९

11 3 11

६१. शर्पुर्वाः खयः २२५९।

६२. कुहोइचुः २२४५।

६३. न कवतेर्याङ २६४१।

६४. क्रषेडछन्दसि ३५९५।

६५. दाधर्तिदर्धर्तिदर्धर्षिबोभूतुतेतिक्तेऽलष्यी-पनीफणत्ससनिष्यदत्करिक्रत्कनिक्रड-

द्वरिश्रद्दविध्वतोदविद्युतत्तरित्रतःसरीः स्रपतंवरीवजनमर्भुज्यागनीगन्तीति च

६६. उरत् २२४४। [३५९६

६७. गुतिस्वाप्योः संप्रसारणम् २३४४।

६९. दीर्घ इणः किति २४५६।

७०. अत आदेः २२४८। ७१. तस्मान्नुड् द्विहलः २२८८। ७२. अभोतेऋ २५३३। ७३. भवतेरः २१८१। ७४. ससुवेति निगमे ३५९७। ७५. निजां त्रयाणां गुणः ऋौ २५०२। ७६. भूबामित् २४९६। ७७. अर्तिपिपर्त्योश्च २४९३। ७८. बहुलं छन्दसि ३५९८। ७९. सन्यतः २३१७। ८०. ओः पुराज्यपरे २५७७ ॥ ४॥ ९१. रुप्रिकी च छुकि २६५२। ८१. स्रवतिशृणोतिद्ववतिप्रवतिप्रवतिच्यव-तीनां वा २५७८। ८२. गुणो यङ्कुकोः २६३०।

८३. दीर्घोऽकितः २६३२। ८४. नीग्वञ्चुस्रंसुध्वंसुभ्रंसुकसपतपदस्क-न्दाम् २६४२। ८५. नुगतोऽनुनासिकान्तस्य २६४३। ८६. जपजभदहदशभञ्जपशां च २६३८। ८७. चरफलोश्च २६३६। ८८. उत्परस्यातः २६३७। ८९. ति च ३०३७। ९०. रीगृदुपधस्य च २६४४। \* रीगृत्वत इति वक्तब्यम् । ९२. ऋतश्च २६५३। ९३. सन्बल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे २३१६। ९४. दीर्घो छघोः २३१८।

९५. अत्स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पशाम् २५६६। ९७. ई च गणः २५७३। ९६. विभाषा वेष्टिचेष्टचोः २५८३। णौ च शीडः शाच्छोः शर्पूर्वाः स्रवतिसप्तद्श।

इति पाणिनीयस्त्रपाठे सप्तमस्याध्याध्यास्य चतुर्थः पादः अध्यायश्च ।

॥ अथ अष्टमोऽध्यायः ॥

प्रथमः पादः।

१. सर्वस्य द्वे २१३९। २. तस्य परमाम्नेडितम् ८३।

३. अनुदात्तं च ३६७०। ४. नित्यवीप्सयोः २१४०।

५. परेर्वर्जने २१४१।

परेवंजीने वा व्यनम् ।

६. प्रसमुपोदः पादपूरणे ३५९९।

७. उपर्यध्यधसः सामीप्ये २१४२।

८. वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयाऽसंमतिकोप-क्रत्सनभर्त्सनेषु २१४३ ।

९. एकं बहुत्रीहिवत् २१४४।

१०. आबाधे च २१४५।

११. कर्मधारयवदुत्तरेषु २१४६।

१२. प्रकारे गुणवचनस्य २१४७।

# आनुपूर्वे हे वाच्ये।

क्रियासमिक्षारे च।

इाचि विवक्षिते हे बहुलम् ।

 श्वीनपुंसकयोहत्तरपद्स्थाया विभक्तेराम्भावो वा बक्तस्यः ।

१५. द्वन्द्वं रहस्यमर्यादावचनव्युक्तमणयज्ञ-

१६. पदस्य ४०१।

१७. पदात् ४०२।

१८. अनुदात्तं सर्वमपादादौ ४०३।

समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशा वक्तब्याः ।

१९. आमन्त्रितस्य च ३६५४।

२०. युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्ययो-र्वानावौ ४०४ ॥ १॥

२१. बहुवचनस्य वस्नसौ ४०५।

२२. तेमयावेकवचनस्य ४०६।

२३. त्वामौ द्वितीयाया: ४०७।

२४. न चवाहाहैवयुक्ते ४०८ | २५. परयार्थैश्वानालोचने ४०९ | २६. सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा ४१० | २७. तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः ३९३४ |

२५२. गोत्र हुन प्रतचन प्रहसन प्रकथन प्रत्ययन प्रपम्न प्राय न्याय प्रचक्षण विचक्षण अवचक्षण स्वाध्याय भूयिष्ठ (भूयिष्ठ) वानाम ॥ इति गोत्रादिः ॥

२८. तिङ्ङतिङ: ३९३५।

२९. न छुट् ३९३६।

३०. निपातैर्यदादिहन्तकुविशेषेषणकिष्यत्र-युक्तम् ३९३७।

३१. नह प्रत्यारम्भे ३९३८।

३२. सत्यं प्रश्ने ३९३९।

३३. अङ्गाप्रातिलोम्ये ३९४०। ३४. हि च ३९४१।

३५. छन्दस्यनेकमपि साकाङ्कम् ३९४२।

३६. यावद्यथाभ्याम् ३९४३।

३७. पूजायां नानन्तरम् ३९४४।

३८. उपसर्गव्यपेतं च ३९४५।

३९. तुपदयपदयताहैः पूजायाम् ३९४६।

४०. अहो च ३९४७

11 2 11

४१. शेषे विभाषा ३९४८।

४२. पुरा च परीप्सायाम् ३९४९।

४३. नन्वित्यनुर्हेषणायाम् ३९५०।

४४. किं कियाप्रश्नेऽनुपसर्गमप्रतिषिद्धम्

४५. लोपे विभाषा ३९५२। [३९५१

४६. एहिमन्ये प्रहासे ऌट् ३९५३।

२१८

४७. जात्वपूर्वम् ३९५४। ४८. किंयुत्तं च चिद्धत्तरम् ३९५५ । ६२. चाहलोप एवेत्यवधारणम् ३९६९ । ४९. आहो उताहो चानन्तरम् ३९५६। | ६३. चादिलोपे विभाषा ३९७०! ५०. शेषे विभाषा ३९५७। ३९५८ ६४. वैवावेति च च्छन्दसि ३९७१। ५१. गत्यर्थे छोटा रूप्त चेत्कारकं सर्वान्यत् ६५. एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम् ३९७२। ५२. छोटुच ३९५९। ५३. विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम् ३९६०। 🛊 अत्र व्यवहिते कार्यमिष्यते । ५४. हन्त च ३९६१। [३९६२ | ५५. आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके ५६. यद्धितुपरं छन्दसि ३९६३। ५७. चनचिदिवगोत्रादितद्भिताम्रेडितेष्वगतेः अनुज्ञात अपुत्र अयुत अद्भुत (अनुक्त) मृश घेर सुख ५८. चादिषु च ३९६५। [३९६४ ५९. चवायोगे प्रथमा ३९६६। ६०, होति क्षियायाम् ३९६७ ॥ ३॥ 🛊 गतिप्रहणे उपसर्गप्रहणभिष्यते।

६१. अहेति विनियोगे च ३९६८ । ६६. यद्वत्ताभित्यम् ३९७३। ६७. पूजनात्पूजितमनुदात्तं काष्टादिभ्यः 38081 २५३. काष्ठ दारुण अमातापुत्र वेश अनाज्ञात

परम सु अति ॥ इति काष्टादिः॥

६८. सगतिरपि तिङ् ३९७५ ।

६९. कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ ३९७६।

\* क्रियाकुत्सन इति वाच्यम् ।

\* प्रतिश्चानुबन्ध इति वाच्यम्।

\* वा बह्वर्थमनुदात्तामिति वाष्यम्।

७०. गतिर्गतौ ३९७७।

७१. तिकि चोदात्तवति ३९७८।

७२. आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत् ४१२।

७३. नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्य-वचनम् ४१३।

७४. विभाषितं विशेषवचने ३६५५ !

\* बहुवचनमित्यपि भाष्यम्। सर्वस्य बहुवचनस्य शेषेऽहेति चतुर्दश ॥

इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ।

द्वितीयः पादः।

१. पूर्वत्रासिद्धम् १२।

पूर्वत्रासिद्धीयमद्विर्वचने ।

२. नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति ३५३

३. न मुने ४३९। ३६५७

४. उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य

५. एकादेश उदात्तेनोदात्तः ३६५८।

६. स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ ३६५९।

७. नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य २३६।

\* अह्वो नलोपप्रतिषेधः।

८. न ङिसंबुद्धचोः ३५२।

काबुत्तरपदे प्रतिषेधः ।

९. मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः

१८९७ ।

२५४. यब दल्मि ऊर्मि (उर्मि) भूमि कृमि कृमा | १७. नाह्यस्य ३६०२ | वशा द्राक्षा प्राक्षा प्रजि (त्रजि) ध्वजि निजि सिजि \* भूरिदालस्तुड्वाच्यः। सिंक हरित ककृत मरुत गरुत इक्षु हु मधु ॥ इति 🖟 ईविधनः। यवादिः ॥ आकृतिगणः ॥ १०. झयः १८९८। ११. संज्ञायाम् १८९९। १२. आसन्दीवद्षीवचक्रीवत्कक्षीवद्रमण्वच-र्भण्वती १९००।

१४. राजन्वान्सौराज्ये १९०२। १५. छन्दसीर: ३६००।

१३. उदन्वानुदधी च १९०१।

१६. अनो नुद् ३६०१।

१. अत्र कक्षीवच्छब्दस्य पाठो नार्ष इति 'न संप्र- 🖟 घ इति स्वरूपस्य ग्रहणम् । सारण' इति सूत्रभाष्यस्वरस इति शब्देन्दुशेखरे स्थितम् । \* योगे चेति वाच्यम्।

१८. कृपो रो छः २३५०।

 वालमुळलव्बसुरालमङ्गलीनां वा लो रमापद्यत इति वाच्यम् ।

कपिलकादीनां संज्ञाच्छन्दसोर्वेति वाच्यम् ।

२५५ (वा )। कपिलक निर्विलीक लोमानि पांसुल कल्म शुक्ल किपालिका तर्पिलिका तर्पिलि ॥ आकृतिगणोऽयम्। इति कपिलकादिः॥

१९. उपसर्गस्यायतौ २३२६ ।

२०. म्रो यङि २६३९ ॥ १॥

२१. अचि विभाषा २५४१।

२२. परेश्च घाङ्कयोः ३२६२।

```
२३. संयोगान्तस्य छोपः ५४।
* यणः प्रतिषेधो वाच्यः।
 २४. रात्सस्य २८०।
 ३५. धिच २२४९।
* सङीति वक्तब्यम्।
 २६. झलो झलि २२८१।
 २७. हस्वाद्ङ्गात् २३६९।
 २८. इट ईटि २२६६।
 २९. स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ३८०।
  ३०. चोः कुः ३७८।
  ३१. हो ढः ३२४।
  ३२. दादेर्धातोर्घः ३२५।
  ३३. वा दूहसुहष्णुहष्णिहाम् ३२७।
  ३४. नहो धः ४४०।
```

```
३५. आहस्थः २४५१ |
                             [२९४
  ३६. त्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः
  ३७. एकाचो बशो भव्झषन्तस्य स्थ्वोः३२६
, ३८. द्धस्तथोश्च २५०१।
  ३९. झलां जशोऽन्ते ८४।
 ४०. झषस्तथोधीऽधः २२८० ॥ २ ॥
 ४२. रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः
  ४३. संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ३०१७।
  ४४. ल्वादिभ्यः ३०१८।
ऋख्वादिभ्यः किक्षिष्ठावद्वाच्यः ।
सुग्वोदींर्घश्च ।
* पूजो विनाशे।
* सिनोतेर्घासकर्मकर्तृकस्य।
```

४५. ओदितश्च ३०१९। ४६. क्षियो दीर्घात् ३०१५। ४७. इयोऽस्पर्शे ३०२१। ४८. अस्त्रोऽनपादाने ३०२४। ४९. दिवोऽविजिगीषायाम् ३०२८। ५०. निर्वाणोऽवाते ३०२९। ५१. शुषः कः ३०३०। ५२. पचो वः ३०३१। ५३. क्षायो मः ३०३२। ५४. प्रस्त्योऽन्यतरस्याम् ३०३४। ५५. अनुपसर्गात्फुलक्षीबकुशोलाघाः ३०३५ \* उत्फुल्लसंफुल्लबोरुपसंस्यानम्।

५६. नुद्विदोन्दीत्राघाह्वीभ्योऽन्यतरस्याम्

५७. न ध्याख्यापृमू चिछमदाम् ३०४०। ५८. वित्तो भोगप्रत्यययोः ३०४१। ५९. भित्तं शकलम् ३०४२। ६०. ऋणमाधमण्ये ३०४३ ६१. नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि ३६०३। ६२. किन्प्रत्ययस्य कुः ३७७ | ६३. नशेर्वा ४३१। ६४. मो नो धालोः ३४१। ६५. म्बोश्च २३०९। ६६. ससजुषो रुः १६२ | ६७. अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च ३४१६। ६८. अहन् ४४३। \* रूपरात्रिरथन्तरेषु रूखं वाच्यम् ।

६९. रोऽसुपि १७२। ७०. अमूरूधरवरित्युभयथा छन्दसि३६०४ अहरादीनां पत्यादिस वा रेफः। २५६. (वा ३६०४)। अहर् गीर् धूर् ॥ इत्य ८३. प्रत्यभिवादेऽश्रुद्वे ९४। हरादिः ॥ २५७. पति गण पुत्र ॥ इति पत्यादिः ॥ \* स्वियां न । ७१. भुवश्र महाव्याहृतेः ३६०५। ७२. वसुस्रंसुध्वंस्वनद्भुहां दः ३३४। ७३. तिप्यनस्तेः २४८४। ७४. सिपि धातो हर्वा २४८५। ७५. दश्च २४६८। ७६. वींरुपधाया दीर्घ इक: ४३३। ७७. हिले च ३५४। ७८. उपधायां च २२६५। ७९. न भक्कछ्रेराम् १६२९।

८०. अदसोऽसेर्दांदु दो मः ४१९ ॥ ४ ॥ ८१. एत ईद्वहुवचने ४३८। ८२. वाक्यस्य टे: प्छुत उदात्तः ९३। भोराजन्यविशां वेति वाच्यम् । ८४. दूराद्धते च ९५। ८५. हैहेप्रयोगे हैहयोः ९६। [९७ ८६. गुरोरनृतोऽनन्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् ८७. ओमभ्यादाने ३६०६। ८८. ये यज्ञकर्मणि ३६०७। ८९. प्रणवष्टेः ३६०८। ९०. याज्यान्तः ३६०९। ९१. ब्रूहिप्रेष्यश्रीषड्वीषडावहानामादेः३६१०

९२. अमीत्रेषणे परस्य च ३६११। ९३. विभाषा पृष्टप्रतिवचने हे: ३६१२। ९४. निगृह्यानुयोगे च ३६१३। ९५. आम्रेडितं भर्त्सने ३६१४। \* मर्स्सेने पर्यायेणेति वक्तब्यम् । ९६. अङ्गयुक्तं तिङाकाङ्कम् ३६१५। ९७. विचार्यमाणानाम् ३६१६। ९८. पूर्वं तु भाषायाम् ३६१७। ९९. प्रतिश्रवणे च ३६१८। १००. अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः ३६१९ १०१. चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने३६२० १०२. उपरिस्विदासीदिति च ३६२१। १०३. स्वरितमाम्रेडितेऽसूयासंमतिकोपकुत्स-

नेषु ३६२२।

१०४. क्षियाशीःप्रैषेषु तिङाकाङ्कम् ३६२३। १०५. अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः ३६२४ १०६. प्लुतावैच इदुतौ ३६२५। १०७. एचोऽप्रगृह्यस्यादूराद्भृते पूर्वस्यार्धस्या-दुत्तरस्येदुती ३६२६। \* प्रश्नान्ताभिपूजितविचार्यमाणप्रत्यभिवादनयाज्यान्ते-ष्वेव । \* पदान्तग्रहणं कर्तब्यम्। आमित्रिते छन्द्सि प्लुतिविकारोऽयं वक्तब्यः । १०८. तयोर्घ्वावचि संहितायाम् ३६२७। पूर्वत्राचि षढोर्नसत्तैत ईिमदित्यष्टौ ॥

इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।

#### वृतीयः पादः।

१. मतुवसो र संबुद्धौ छन्दिस ३६२८ १२. कानाम्रेडिते १४३।

\* वन डपसंख्यानम्।

विभाषा भवज्ञगवद्घवतामोचावस्य छन्द्सि भाषा- १४. रो रि १७३ ।

२. अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा १३६ । १५. खरवसानयोर्विसर्जनीयः ७६।

३. आतोऽटि नित्यम् ३६३२।

४. अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः १३७।

५. समः सुटि १३५ )

संपुंकानां सो वक्तव्यः ।

६. पुमः खय्यम्परे १३९।

७. नइछव्यप्रशान् १४०।

८. उभयथर्भ्र ३६३०।

९. दीर्घादटि समानपादे ३६३१।

१०. नृन्पे १४१।

११. स्वतवान्पायौ ३६३३।

१३. डो डे लोपः २३३५।

\* (विसर्जनीयोऽनुत्तरपदे)।

१६. रो: सुपि ३३९।

१७. भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि १६७।

१८. व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य १६८।

१९. लोपः शाकल्यस्य ६७।

२०. ओतो गार्ग्यस्य १६९

11 8 11

२१. उन्निच पदे १७०।

२२. हिल सर्वेषाम् १७१।

२३. मोऽनुस्वारः १२२।

```
२४. नश्चापदान्तस्य झल्जि १२३।
 २५. मो राजि समः कौ १२६।
 २६. हे मपरे वा १२७।
* यबरूपरे यवला वेति वक्तस्यम् ।
 २७. नपरे नः १२९।
 २८. क्णोः कुक्दुक्शरि १३०।
 २९. डः सिंधुदृ १३१।
 ३०. नश्च १३२ |
 ३१. शि तुक् १३३।
 ३२. इमो ह्रस्वादचि इमुण्नित्यम् १३४। 🖟 मुहुसः प्रतिषेधः।
 ३३. मय उञो वो वा १०८।
 ३४. विसर्जनीयस्य सः १३८।
 ३५. शपेरे विसर्जनीयः १५०।
```

३६. वा शरि १५१।

```
सवार्तिकगणाष्ट्राध्यायीसूत्रपाठः ।

    वर्षरे शिर वा विसर्गलोपो वक्तव्यः ।

                 ३७. कुप्बोः ≍क≍पौ च १४२।
                 ३८. सोऽपदादी १५२।

    पाशकहपककाम्येदिवति वाष्यम् ।

               * अनब्ययस्येति वाच्यम् ।
               * काम्थे रोरेवेति वाष्यम्।
                 ३९. इणः षः १५३।
                 ४०. नमस्पुरसोर्गत्योः १५४
                 ४१. इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य १५५।
                 ४२. तिरसोऽन्यतरस्याम् १५६।
                 ४३. द्विसिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे १५७।
                 ४४. इससोः सामर्थ्ये १५८।
                 ४५. नित्यं समासेऽनुत्तरपद्स्थस्य १५९।
```

अ. ८. पा. ३.] 🤪 सवार्तिकगणाष्टाध्यायीसूत्रपाठः ।

४६. अत≍कुकिमकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्व- ५५. अपदान्तस्य मूर्घन्यः २१०। नव्ययस्य १६०। ५६. सहेः साडः सः ३३५। ४७. अधःशिरसी पदे १६१। ५७. इण्कोः २११ । ४८. कस्कादिषु च १४४। ५८. नुम्वसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि ४३४। २५८. कस्कः कौतस्कुतः भ्रातुष्पुत्र ग्रुनस्कर्णः ५९. आदेशप्रत्यययोः २१२। सद्यस्कालः सद्यस्कीः साद्यस्कः कांस्कान् सपिंष्कृण्डिका ६०. शासिवसिघसीनां च २४१० ॥३॥ धमुष्कपालम् बाहेष्पलम् (बाहेष्पलम्) यजुष्पात्रम् अय-६१. स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात् २६२७। स्कान्तः तमस्काण्डः अयस्काण्डः भेदस्यिण्डः भास्करः ६२. सः खिदिखदिसहीनां च २६२८। अइस्करः ॥ इति कस्कादिः ॥आकृतिगणः ॥ ४९. छन्दासे वाप्राम्नेडितयोः ३६३४। ६३. प्राक्सितादङ्व्यवायेऽपि २२७६ | ५०. कःकरत्करतिकृधिकृतेष्वनदितेः ३६३५ ६४. स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य २२७७। ५१. पद्धम्याः परावध्यर्थे ३६३६। ६५. उपसर्गात्स्रनोतिस्रवतिस्यतिस्तौतिस्तोभ-५२. पातौ च बहुलम् ३६३७। [३६३८ तिस्थासेनयसेधसिचसञ्जस्यञ्जाम् ५३. षष्ट्रयाः पतिपुत्रपृष्टपारपद्पयस्पोषेषु ६६. सदिरप्रतेः २२७१। ६७. स्तन्भेः २२७२। ५४. इंडाया वा ३६३९ ।

सवार्तिकगणाष्ट्राध्यायीसूत्रपाठः ।

६८. अवाबालम्बनाविदूर्ययोः २२७३। ६९. वेश्व खनो भोजने २२७४। ७०. परिनिविभ्यः सेवसितसयसिवुसहसुट्-स्त्रखञ्जाम् २२७५। ७१. सिवादीनां वाऽड्व्यवायेऽपि २३५९। ७२. अनुपर्यभिनिविभ्यः स्यन्द्तेरप्राणिषु २३४९ । ७३. वेः स्कन्देरनिष्ठायाम् २३९८। ७४. परेश्व २३९९। ७५. परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ३०२६। ७६. स्फुरतिस्फुलत्योर्निर्निवभ्यः २५३७। ७७. वेः स्कन्नातेर्नित्यम् २५५६ । ७८. इणः षीध्वं छुङ्खिटां घो ऽङ्गात् २२४७ ७९, विभाषेदः २ ईर५ ।

८०. समासेऽङ्गुलेः सङ्गः १०१९ ॥ ४॥ ८१. भीरोः स्थानम् १०२०। ८२. अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ९२४। ८३. ज्योतिरायुषः स्तोमः १०२१। ८४. मातृपितृभ्यां स्वसा ९८४। ८५. मातुःपितुभ्योमन्यतरस्याम् ९८३। ८६. अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम् ३१९३ ८७. उपसर्गप्रादुभ्योमस्तिर्यच्परः २४७२ । ८८. सुविनिर्दुर्भ्यः सुपिसूतिसमाः २४७७ ८९. निनदीभ्यां स्नातेः कौशले ३०८२। ९०. सूत्रं प्रतिष्णातम् ३०८३। ९१. कपिष्ठलो गोत्रे ३०८४। ९२. प्रष्टोऽयगामिनि २९१७। ९३. बृक्षासनयोर्विष्टरः ३२३३।

९४. छन्दोनाम्नि च ३२०६। ९५. ग्वियुधिभ्यां स्थिरः ९६७। ९६. विकुशमिपरिभ्यः स्थलम् ३०८५। ९७. अम्बाम्बगोभूमिसच्येऽपद्वित्रिकुशेकुश-**क्कज्ञ्**मञ्जिपुञ्जिपरमेवर्हिर्दिव्यग्निभ्यः स्थः २९१८ । \* स्थास्थिन्स्थृणामिति वक्तब्यम् ।

९८. सुषामादिषु च १०२२।

२५९. सुवामा निःषामा दुःषामा सुवेधः निषेधः (निःषेघः) दुःषेधः सुषिन्धः निःषिन्धः दुःषिन्धः सुष्ठ दुष्ठ

**'गौरिषक्थः संज्ञा**याम्' १८१ । प्रतिष्णिका जलाषाहम्

(जलाषाडम् ) नौषेचनम् दुन्दुभिषेवणम् (दुन्दुभिषेचनम् ) 'ऐति संज्ञायामगात्' १८२ । 'नक्षत्राद्वा' १८३ ।

१. एति संज्ञायां, नक्षत्राद्वा इत्यनयोर्गणसूत्रत्यमेव

हरिषेणः रोहिणीषेणः ॥ इति सुषामादिः ॥ आकृति-गणः ॥

९९. एति संज्ञायामगात् १०२३ (ग २५३)

१००. नक्षत्राद्वा १०२४ (ग २५३) ॥५॥

१०१. ह्रस्वात्तादौ तद्धिते १३२५।

१०२. निसस्तपतावनासेवने २४०३।

१०३. युष्मत्तत्ततक्षुष्वन्तःपादम् ३६४०।

१०४. यजुष्येकेषाम् ३६४१।

१०५. स्तुतस्तोमयोदछन्दसि ३६४२।

१०६. पूर्वपदात् ३६४३।

१०७. सुबः ३६४४ |

१०८. सनोतेरनः ३६४५।

१०९. सहेः पुतनर्ताभ्यां च ३६४६।

म्याय्यम् ।

### ११०. न रपरसृपिसृजिस्पृशिस्पृहिसवना-दीनाम् ३१६८ ।

२६०. सवने सवने । स्ते स्ते । सोमे सोमे । सवनमुखे सवनमुखे । किंसं किंसम् (किसः किंसः) । अनुसवनं अनुसवनम् । गोसनिं गोसनिम् । अश्वसनिं अश्वसनिम् ॥ पाठान्तरम् ॥ सवने सवन सवनमुखे सवनमुखे । अनुसवनमनुसवनम् । संज्ञायां वृहस्पतिसवः ॥ शकुनिसवनम् । सोमे सोमे । युते युते । संवत्सरे संवत्सरे । विसं विसम् । किसं किसम् । मुसलं मुसलम् । गोसनिम् अश्वसनिम् ॥ इति सवनादिः ॥

१११. सात्पदाचोः २१२३। ११२. सिचो यिक २६४०। ११३. सेघतेर्गतौ २२७८↓ ११४. प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च ३०२७। ११५. सोढा २३५८। ११६. स्तम्भुसिवुसहां चिक २५८० | ११७. सुनोतेः स्यसनोः २५२४ । ११८. सदेः परस्य लिटि २३६१ । \* स्वक्षेरुपसंख्यानम् । ११९. निन्यभिभ्योऽब्व्यवाये वा छन्दसि ३६४७ ।

मतुवसोरुभि चेदुदुपधस्य स्तौतिण्योर्भीरो-ईस्वात्तादावेकोनविंशतिः ॥ इति पाणिनीयसुत्रपाठे अष्टमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ।

#### चतुर्थः पादः ।

१. रषाभ्यां नो णः समानपदे २३५ । ऋवर्णाष्ट्रस्य णखं वाष्यम् । २. अट्कुप्वाङ्तुम्ब्यवायेऽपि १९७।

३. पूर्वपदात्संज्ञायामगः ८५७।

४. वनं पुरगामिश्रकासिध्रकाशारिकाकोट-राग्रेभ्यः १०३९।

५. प्रनिरन्तःशरेक्षुप्रक्षाम्रकार्घ्यखदिरपीयृ-क्षाभ्योऽसंज्ञायामपि १०५०।

६. विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः १०५१।

२६१. (बा ४९७६)। इरिका मिरिका तिमिरा।

# हार्ट्य्यप्रस्यामेव।

इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तब्यः ।

इतीरिकादिः ॥ आकृतिगणः ॥

७. अहोऽदन्तात् ७९१।

८. बाह्नमाहितात् १०५२।

९. पानं देशे १०५३।

१०. वा भावकरणयोः १०५४।

\* गिरिनद्यादीनां वा।

२६२. (वा ४९८०) । गिरिनदी गिरिनख गिरिनद्ध गिरिनितम्ब चक्रनदी चक्रनितम्ब तूर्यमान

माषोन आर्गयन ॥ इति गिरिनद्यादिः ॥ आकृति-गणः ॥

११. प्रातिपदिकान्तनुम्बिभक्तिषु च १०५५

\* युवादेर्न ।

२६३. (वा ४९९९) । युवन पक अहन्॥

इति युवादिः॥ (आर्ययूना क्षत्रिययूना प्रपक्तानि परिपकानि दीर्घां ही)॥ आकृतिगणोऽयम्॥

१२. एकाजुत्तरपदे णः ३०७।

१३. कुमति च १०५६।

१४. उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य २२८७

१५. हिनुमीना २५३०।

```
१६. आनि छोट् २२३१।
१७. नेर्गद्नद्पतपद्घुमास्यतिहन्तियातिवाति-
     द्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनो-
     तिदेग्धिषु च २२८५ | [२२३२
१८. शेषे विभाषाऽकखादावषान्त उपदेशे
१९. अनितेः २४७८।
२०. अन्तः २९८४
                           11 8 11
२१. उभौ साभ्यासस्य २६०६।
२२. इन्तेरत्पूर्वस्य ३५९।
२३. वमोर्वा २४२९।
२४. अन्तरदेशे ३२९४।
२५. अयनं च ३२९५।
२६. छन्दस्युदवप्रहात् ३६४८।
२७. नश्च घातुस्थोरुषुभ्यः ३६४९।
```

```
२८. उपसर्गादनोत्परः ८५९।
 २९. क्रुयचः २८३५।
* निर्विण्णस्योपसंख्यानम् ।
 ३०. णेर्विभाषा २८३६।
 ३१. हलश्चेजुपधात् २८३७।
 ३२. इजादेः सनुमः २८३८।
 ३३. वा निंसनिक्षनिन्दाम् २८३९ ।
  ३४. न भाभूपूकमिगमिष्यायीवेपाम् २८४०
* पूज एवेह प्रहणमिष्यते ।
* ण्यन्तभादीनाशुपसंख्यानम् ।
  ३५. षात्पदान्तात् ३३१०।
  ३६. नशेः षान्तस्य २५१८।
  ३७. पदान्तस्य १९८।
   १. 'उपसर्गाद्वहलम्' इति भाष्यम् ।
```

३८. पदव्यवायेऽपि १०५७।

अतिद्वित इति वाच्यम् ।

३९. ध्रुभादिषु च ७९२।

२६४. क्षभा तृतमन नन्दिन् नन्दन नगर । एता-न्युत्तरपदानि संज्ञायां प्रयोजयन्ति । हरिनन्दी हरिनन्दनः गिरिनगरम् । नृतिर्यक्टि प्रयोजयति । नरीनृत्यते । नर्तन गहन नन्दन निवेश निवास अप्नि अनूप । एतान्युत्तर पदानि प्रयोजयन्ति । परिनर्तनम् परिगहनम् परिनन्द-नम् शर्गनेवेशः शर्गनेवासः शराग्निः दर्भानूपः । 'आचा-र्यादणत्वं च' १८४। आचार्यभोगीनः । आकृति-गणोऽयम् ॥ पाठान्तरम् ॥ श्रुभा तृप्तु चनमन नरनगर नन्दन । यङ्कृती । गिरिनदी गृहगमन निवेश निवास अपि अनूप आचार्यभोगीन चतुर्होयन । 'हरि- \* यणो मयो द्वे वाच्ये । कादीनि वनीत्तरपदानि संज्ञायाम्' १८५ । इरिका तिमिर समीर कुबेर हरि कर्मार ॥ इति श्रुञ्जादिः ॥

इति श्रीपाणिनिमुनिप्रणीतो गणपाठः समाप्तः ॥

अप्रद्रामाभ्यां नयतेणीं वाष्यः ।

४०. स्तोः इचुना इचुः १११ 11211

\* इचुःवं धुटि सिद्धं वाष्यम्।

४१. हुना हु: ११३।

४२. न पदान्ताहोरनाम् ११४ I

अनाम्नवतिनगरीणामिति वक्तब्यम् ।

४३. तोः षि ११५।

४४. शात् ११२:

४५. यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ११६।

प्रत्यये भाषायां नित्यम्।

४६. अचो रहाभ्यां द्वे ५९।

४७. अनचि च ४८।

४८. नादिन्याकोशे पुत्रस्य ५५।

\* तत्परे च।

🛊 वा हतजग्धयोः ।

चयो द्वितीयाः शिर पौष्करसादेशित वाष्यम् ।

#### सवार्तिकगणाष्ट्राध्यायीसूत्रपाठः ।

४९. शरोऽचि ३४०। ५०. त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य ५६। ५१. सर्वत्र शाकल्यस्य ५७। ५२. दीर्घादाचार्याणाम ५८। ५३. झलां जदझि १२। ५४. अभ्यासे चर्च २१८२। ५५. खरिच १२१। ५६. वाऽवसाने २०६ । ५७. अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः ११०। ५८. अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः १२४। ५९. वा पदान्तस्य १२५।

६०. तोर्लि ११७

६१. उदः स्थास्तम्भ्वोः पूर्वस्य ११८। ६२. झयो होऽन्यतरस्याम् ११९। ६३. शइछोऽटि १२०। \* छत्वममीति वाच्यम् । ६४. हलो यमां यमि लोपः ६०। ६५. झरो झरि सवर्णे ७१। ६६. उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ३६६०। ६७. नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगाल-वानाम् ३६६१। ६८. अअ११। रषाभ्यामुभौ ष्टुना ष्टुरुदः स्थाष्टौ ॥

इति पाणिनीयस्त्रपाठे अष्टमस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्च ।

11 3 11

# अथ पाणिनीयो घातुपाठः

## म्बाद्यः ।

४६ मिथ हिंसासंक्रेशनयोः। ४७ विध गल्याम्। ४८ विधू शाक्ते माङ्गल्ये 🖷 🏽 स्च्युतिर् (स्चुतिर्) क्षरणे । ४२ मन्थ विलोडने । ४३ कुथि ४४ पुथि ४५ लुथि दात्तेत आत्मनेभाषाः ॥ अथाष्ट्रत्रेशत्तवर्गीयान्ताः भूस ३८ अत सातत्यगमने । ३९ चित्ती संज्ञाने । ४० च्युतिर् आसेचने । ४१ प्रथि कौटिल्ये । ३७ कत्थ श्लाबायाम् ॥ **एधाद्**य २५ धूद क्षरणे । २६ ह्राद अब्यक्ते शब्दे |२७ ह्रादी सुक्ते च |२८ स्त्राद क्षास्त्रादने । २९ पर्दकुत्सिते शब्दे |३० यती प्रथक्ने ।३१ युतृ ३२ जुतृ २० उर्दमाने क्रीडायांच । २१ कुर्द२२ खुर्द२३ गुर्द२४ गुदकीडायामेव । परिदेवने । १६ सुद हर्षे । १७ दद दाने । १८ ष्वद १९ स्वर्द आस्वादने । वणे । १० श्विदि श्वैंसे । ११ वदि अभिवादनस्तुसोः। १२ भदि कल्याणे सुसे च । लेडने । ६ नाथृ ७ नाध् याच्लीपतापेश्वयोशीःषु । ८ दध भारण । ९ स्कृदि आप्र नेपदिनः॥ २ एथ बृद्धौ । ३ स्पर्ध संघर्षे । ४ गाधु प्रतिष्ठालिप्सयोग्नैन्थे च । ५ बाधु १३ मदि स्तुतिमोदमदखप्रकान्तिगतिषु । १४ स्पदि किञ्चिचलने । १५ क्रिदि भू सत्तायाम्। उदात्तः परस्मैभाषः॥ अथ षट्त्रिंशत्तवर्गीयान्ता आत्म-। ३३ विधु २४ वेधु याचन । ३५ श्रथि शैक्षित्ये । ३६ परकापादेनः ॥ उदाता अनु

रूपक्तायां बाचि । ५३ रद त्रिलेखने । ५४ णद अध्यक्ते शब्दे । ५५ अर्द -गत्यथोः ॥ तृतीयो दन्त्यादिरित्येके ॥ लघि भोजननिवृत्तावपि ॥ १०९ क्षघि दीप्तौच । ६९ त्रदिचेष्टायाम् । ७० कदि ७१ क्रदि ७२ इतदि आह्वाने कुत्सिते शब्दे। ६० खर्दे दन्दश्को। ६१ अति ६२ अदि बन्धने। ६३ इदि तक इसने। ११८ तकि क्रप्ट्ल्रंजीवने। (शुक्र गती।) ११९ बुक्त भषणे। अथ कवर्गीयान्ताः परस्पैपदिनः पञ्चाशत् ॥ ११६ फक्क नीचेर्गतौ । ११७ च॥ ११५ स्त्रष्ट कत्थने॥ शीकाद्य उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः॥ ळक्षणे।८८ विके कौटित्ये।८९ सिके सण्डने।९० कक लौत्ये।९१ कुक उदात्ता उदात्ततः परस्मैभाषाः ॥ अथ कवर्गीयान्ता आत्मनेपदिनो रोदने च । ७३ क्रिन्दि परिदेवने । ७४ ग्रुन्थ ग्रुद्धौ ॥ अस्ताद्य परमैक्षर्ये । ६४ बिदि अवयवे ॥ भिदि इत्येके ॥ ६५ गडि वदनैकदेशे । गती याचने च । ५६ नर्द ५७ गर्द शब्दे । ५८ तर्द हिंसायाम् । ५९ कर्द ४९ खाह भक्षणे । ५० खद स्थैथे हिंसायां च ।५१ बद स्थैयें ।५२ गद ११० विध १११ मिष गत्याक्षेपे। गतौ गत्यार्भ्भे चेत्यपरे। मिष कैतवे च॥ ९२ द्वक आदाने ।९३ चक तृप्तौ प्रतिघाते च । ९४ काकि ९५ वकि ७८ द्रेक्न ७९ ध्रेक्न शब्दोत्साह्योः द्विचत्वारिंशत् ॥ ७५ शैक्वि सेचने । ७६ लोक्व दर्शने । ७७ श्लोक्व संघाते । **११२ राष्ट्र ११३** लाष्ट्र ११४ द्राष्ट्र सामध्ये ॥ घ्राष्ट्र इत्यपिकोचेत् । द्राष्ट्र आयामे १०३ टिक्न १०४ टीक्न १०५ तिक्न १०६ तीक्न १०७ राघे १०८ लाघे ९६ श्वकि ९७ त्रकि ९८ ढोक्ट ९९ होक्ट १०० ब्विष्क १०१ वस्क १०२ सस्क ८३ लाकि ८४ श्रकि ८५ श्लकि गतौ। ८६ राकि राङ्कायाम् । ८७ अकि ६६ णिदि कुत्सायाम् । ६७ द्वनदि सम्रद्धौ । ६८ चदि आह्वादे । ८० रेक्व शङ्कायाम् । ८१ सेक्व ८२ वेक्व

१. 'सीक्न' २ 'ष्वक्न' इति च पाठान्तरम् ।

त्वन्त्र १९३ मृत्त्र १९४ म्खन्त्र १९५ मृत्र १९६ म्छन् गत्थर्थाः । **≓गः परसौपदिनो द्विसप्ततिः॥ १८३ श्चच शोके**। १८४ क्रच शब्दे तारे। द्य उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः॥ अथ चवर्गीयान्ता व्रज्य-एजु १८० अरेजु १८१ आजु दीप्तै । १८२ ईज गतिकुत्सनयोः ॥ **चर्चा**-षच सेचने सेवने च । १६४ लोचृ दर्शने । १६५ शच व्यक्तायां वाचि । अथ चवर्गीयान्ता आःमनेपदिनः एकविंशतिः॥ १६२ वर्षे दीप्तौ । १६३ ५७३ मिन धारणोच्छ्रायपूजनेषु । १७४ पनि ब्यक्तीकरणे । १७५ ष्टुच प्रसादे । १७६ ऋज गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु । १७७ ऋजि १७८ मृजी भर्जने । १७९ १७० काचि दीप्तिबन्धनयोः । १७१ मच १७२ मुचि कल्कने । कथन इत्यन्ये ॥ १६६ श्वाच १६७ श्वाचि गतो । (शाचिच।) १६८ कचबन्धने । १६९ कचि आघ्राणे । (अर्घ मूल्ये) ॥ फक्कादय उदाचा उदाचेतः प्रस्मेमाषाः ॥ हसने। (दिधि पालने। लीधे शोषणे।) १६० मधि मण्डने। १६१ शिधि त्वी कम्पने च ॥ १५६ युगि १५७ जुगि १५८ बुगि वर्जने । १५९ घघ लिगि गत्थर्गाः ।। रिख (रिखि लिख लिखि) त्रख त्रिखि विखि इत्पपि केचित् । ईस्ति १४३ वल्ना १४४ रोगे १४५ लगि १४६ स्रोगे १४७ वर्गा १४८ मगि डिखि १३० वस्त १३१ विखे १३२ मस्त १३३ मिस्त १३४ णस्त १३५ धास्त्रु शोषणालमर्थयोः । १२६ शास्त्रु १२७ श्लास्त्रु ब्याप्तौ । १२८ उस्त १२९ १४९ तमि १५० त्वमि १५१ श्रमि १५२ श्लमि १५३ हमि १५४ रिमि १५५ १३६ रस्त १३ं७ रिस्ते १३८ लखं १३९ लिस्ते १४० इस्त १४१ इस्ति १४३ कुन्च १८६ ऋन्च कौटिल्याल्पीभावयोः । १८७ छन्च अपनयने । अन्चु गतिपूजनयोः। १८९ वन्चु १९० चन्चु १९१ तन्चु १९२ મસુ चु १९९ कुनु २०० १२१ ओखृ १२२ राखृ १२३ खुजु स्तेयकरणे । २०१ अब १२४ द्राख् 926

२७७ हुर्डि वरणे।हरण इलेके। (स्फुडि विकसने)।२७८ चडि कोरे। २७९ शक्षि सिंड परिभाषणे । २७४ पिडि संघाते । २७५ मुढि मार्क्रने । २७६ तुडि तोडने । हुद्धि संघाते । २७० कुढ़ि दाहे । २७१ वढि विभाजने । २७२ सढि च । ृ २६६ हेठ विवाधायाम् । २६७ एठ च । २६८ हिडि गल्पनादरयोः । २६९ २६२ बाठे एक चर्थायाम् । २६३ सिटे २६४ काठे शोके । २६५ सुिटे पालने । २५८ लोष्ट संघाते । २५९ घट्ट चलने । २६० स्फुट विकसने । २६१ अठि गतौ अन्द आतिक महिंसयोः। २५५ वेष्ट वेष्ठजो । २५६ वेष्ट वेष्टायाम् । २५७ गोष्ट भर्त्सने। २४० लाज २४१ लाजि भर्जनेच । २४२ जज २४३ जजि युद्धे। परस्मेभाषाः ॥ अथ टवर्गायान्ताः शाङ्न्ता आत्मनेपदिनः षट्सिंशत् ॥२५४ राज २४९ राजि २५० मुज २५१ मुजि शब्दार्थाः । गज सदनेच गतिक्षेपणयोः । २३१ तेज पालने । २३२ खज सन्थे । (कज्मद इलेके)∣ च)। २२३ कूज अव्यक्ते शब्दे। २२४ अर्ज २२५ धर्ज अर्जने। २२६ गर्ज शब्दे। २५२ वज २५३ वज गतौ। **द्युचादय उदात्ता उदात्तेतः (क्षिवज्ञै**) २४४ तुन हिंसायाम् । २४५ तुनि पालने । २४६ गज २४७ गनि २४८ २३६ क्षि क्षये । २३० क्षिज अध्यक्ते शब्दे। २३८ लज २३९ लजि २२७ तर्जभन्तेने । २२८ कर्जव्यथने । २२९ खर्जपूजनेचा । २३० अज ध्रम २१८ धिले २१९ धृज २२० धृजि २२१ ध्वज २२२ ध्वजि गतौ।(ध्रिज विस्तृतौ । २१४ युच्छ प्रमादे । २१५ उछि उञ्छे । २१६ उछी विवासे । २१७ लक्षणे। २०८ वार्षि इच्छायाम्।२०९ आखि आयामे। २१० होच्छ लजा-२३३ खि गीतेवैकल्ये । २३४ एउ कम्पने । २३५ दुओं स्फूर्जावज्रनिर्वोते । यास् । २११ हुर्छोकौटिल्ये । २१२ मुर्छो मोहसमुच्छ्रययोः । २१३ स्फुर्छो २०४ अर्च पूजायाम् । २०५ स्लेन्छ अध्यक्ते शब्दे । २०६ लख् २०७ लाक्टि बस्ज गतौ । (बस्जिरात्मनेपखिप) । २०३ गुजि अव्यक्ते शब्दे । يد سي

चुइ भावकरणे। ३४८ अइ अभियोगे। ३४९ कडु कार्करेये॥ चुड्डादयक्रको स्ये प्रतिवाते व । ३४४ छुठि शोषणे । ३४५ रुठि ३४६ छुठि गतौ । क्कार गतिप्रतिषाते ॥ क्वार्रि इति स्वामी । ३४२ कुटिच । ३४३ छुटि आल-घाते ॥ ऊठ इस्रेके ॥ ३३९ पिठ हिंसासंक्रेशनयोः। ३४० राठ कैतवे च । ३४१ प्छातिशठत्वयाः ॥ बलात्कार इत्यन्ये ॥ ३३६ रुठ ३३७ छठ ३३८ उठ उप-इसेंके । रुडि ख़िंड इस्रपरे ॥ ३२९ स्फुटिर् विशरणे ॥ स्फुटि इस्रपि केचित् ॥ ३३३ कठ क्रच्छ्रजीवने । ३३४ रट परिभाषणे । रठ इल्पेके ॥ ३३५ इट ३३० पठ व्यक्तायां वाचि । ३३१ वठ स्थेल्ये । ३३२ सठ सदनिवासयोः | र्वेट इरोजे ॥ ३१८ इट ३१९ किट ३२० कटी गती । ३२१ मोडे भूषायास् । शब्दसंघातयोः। ३१२ हट दीप्तौ । ३१३ षट अवयने । ३१४ छट विलोडने । ३२६ सुडि खण्डने ॥ पुडि चेलोके ॥ ३२० रुटि ३२८ छटि स्तेये ॥ कठि छुटि डान्तोऽयसित्येके। ३१५ चिट परप्रेष्ये । ३१६ विट शब्दे । ३१७ बिट **आकोरो ।** ३२२ क्वडि वैकल्ये । क्वटीत्येके । ३२३ मुद्ध ३२४ ग्रुड मर्दने । ३२५ चुडि अल्पीभावे स्ती । ३०८ तट उच्छ्राये ।३०९ खट काङ्भायाम् ।३१० णट नतो ।३११ पिट रुजाविशरणगत्यवसादनेषु । ३०० वट वेष्टने । ३०१ किट ३०२ सिट त्रासे । २९६ पट गतौ । २९७ रट परिभाषणे । २९८ लट बाल्ये । २९९ शट २९३ मेड्ड उन्मादे। २९४ कटे वर्षावरणयोः ॥ चटे इलेके ॥ २९५ वट स्पैपदिनः ॥ र९० शोट्ट गर्वे । २९१ योट्ट बन्धे । २९२ म्लेट्ट २८७ इन्हि २८८ आह विशरणे । २८९ शाहु स्त्रावासा ॥ सहादय ३०३ शिट ३०४ षिट अनादरे। ३०५ जट ३०६ झट संघाते । ३०७ सट २८३ खिंड सन्ये । २८४ हेड्ड २८५ होड्ड अनादरे । २८६ बाड्ड आग्नज्ये । रुजायां सङ्घाते च । २८० तिंडे ताडने । २८१ पिंडे गतौ । २८२ उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः॥ भयं आ टवर्गीयान्तसमाप्तेः पर-W W W

सबे ४२२ गर्व ४२३ शर्व ४२४ वर्व ४२५ चर्व गत्। ।४२६ कुवि आच्छादने । रिफि ४१५ अर्बे ४१६ पर्वे ४१७ लर्बे ४१८ वर्ब ४१९ सर्वे ४२० कर्ब ४२५ ४०९ तुन्स ४१० द्विस ४११ द्वन्फ हिंसाबी: । ४१२ पर्प ४१३ रफ ४१४ चुप मन्दायां गतौ । ४०४ तुप ४०५ तुन्य ४०६ त्रुप ४०७ त्रुन्प ४०८ तुक सान्त्वने । ४०० षप समवाये । ४०१ रप ४०२ रूप व्यक्तायां वाचि । ४०३ पदिनः एकचल्वारिंशत् ॥ ३९५ ग्रप् रक्षणे । ३९६ भ्रूप संतापे कत्थने । ३९१ वल्स भोजने । ३९२ गल्स घष्टियें । ३९३ श्रन्सु प्रमादे ॥ ड वेष्ट कम्पने । ३६८ केष्ट ३६९ येष्ट ३७० ग्लेष्ट च । ३७१ मेष्ट ३७२ रेष्ट ३९७ जप ३९८ जल्प व्यक्तायां वाचि । जप मानसे च ॥ ३९९ चप दन्सादेश्व ॥ १९४ ष्टुमु स्तम्मे ॥ तिप्यादय उदाचा अनुदाचेत आत्मनेभाषाः ॥ तिपिस्त्वनुदात्तः ॥ अथ पवर्गीयान्ताः परक्षै-३८७ स्किभि प्रतिबन्धे। ३८८ जभी ३८९ जुभि गालविनामे। ३९० शाल्भ ३८५ रेम्ड शब्दे॥ अभिरभी क्रवित्यट्येते ॥ स्त्रीन च । ३८६ ष्टीम ३७७ लिब ३७८ अर्बि शब्दे। ३७९ लिब अवसंसने च। ३८० कबृबर्णे। ३७३ लेष्ट गर्तो । ३७४ त्रपूष् लज्जायाम् । ३७५ कपि चलने । ३७६ रिव क्षरणार्थाः ॥ आयोऽनुदात्तः ॥ तेष्ट कम्पने च ॥ ३६६ क्लेष्ट दैन्ये । ३६७ स्तोभल-ताश्चतुर्विज्ञात्॥ ३६२ तिष्ट ३६३ तेष्ट ३६४ ष्टिष्ट कोड उन्मादे। १५८ अड उद्यमे। १५९ लड विलासे॥ लल इत्येके॥ हुन् ३५३ हुन् ३५४ होन्डु गती । ३५५ रीन्डु अनादरे । ३५६ रोड् ३५७ ३८१ इजी हा साथा घर्षे। ३८२ सी हा मदे। ३८३ शी सुकत्थाने ३८४ ची सुचा। उदाचा उदाचेतः परसैभाषाः॥ अथ पवर्गीयान्ता आसनेपदिनः ३६० कड सदे ॥ कडि इत्येके ॥ ३६१ गडि बदनैकदेशे ॥ शौटाद्य दोपधाः ॥ ३५० कीट्ट विहारे । ३५१ तुट्ट तोडने ॥ तुट्ट इलेके । ३५२ עג הא הא

बाह्य संबर्णे संबर्णे च । ४९३ मरु ४९४ मह्ह घारणे । ४९५ मरु ४९६ अह ४८९ तायृ संतानपाळनयोः । ४९० शस्त्र चलनसंबरणयोः । ४९१ बल ४९२ उन्दने च । ४८६ स्मायी विधूनने । ४८७ स्फायी ४८८ को प्याभी **बृद्धौ ।** ४८३ जयी तन्तुसताने । ४८४ पूर्वा विशारणे हुर्गन्धे च । ४८५ क्नूयी शब्दे ४८१ दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु । ४८२ रय गतौ । लय च **अ**य ४७५ वय ४७६ पय ४७७ सय ४७८ चय ४७९ तय ४८० णय गती । उदात्तेतः परसैभाषाः∥ अय रेवलन्ता आत्मनेपदिनश्रत्वारिंशत् ॥ ४७४ मीस्र गतौ । मीस्र शब्देच ॥ ४६९ चसु४७० छसु४७१ जसु४७२ झसु केचित्।।४६० कन दीप्तिकान्तिगतिषु।४६१ ष्टन ४६२ वन शब्दे।४६३ अरने । जिसु इति केचित् । ४०३ ऋसु पादविक्षेपे । **अणादय** उद्दात्ता बन ४६४ षण संभक्तौ। ४६५ अम गत्यादिषु। ४६६ द्रम ४६७ हम्म ४६८ ४५८ पैणृ गतिप्रेरणश्चेषणेषु (प्रैणृ इत्यपि)। ४५९ धन शब्दे । बण इत्यपि अपनयने । ४५५ शोणृ वर्णगुस्रोः । ४५६ श्रोणृ संघाते । ४५७ स्टोणृ च । व्रण ४५२ भ्रण ४५३ ष्वण शब्दार्थाः ॥ भ्रण इत्सपि केचित् ॥ ४५४ ओणु ४४५ रण ४४६ वण ४४७ भग ४४८ मण ४४९ कण ४५० कर्ण ४५९ आत्मनेभाषाः ॥ अथ क्रम्यन्ताः परस्मैपदिनः त्रिंशत् ॥ ४४४ अण ४४२ क्षमूष् सहने । ४४३ कमु कान्तौ ॥ धिण्यादय उदात्ता अनुदात्तेत ४३९ पण व्यवहारे स्तुतौ च । ४४० पन च । ४४१ भाम क्रोधे । विणि ४३५ द्युणि ४३६ घृणि महणे । ४३७ द्युण ४३८ द्यूणे असणे **भाषाः ॥** अथ अनुनासिकान्ताः कम्यन्ताः आत्मनेपदिनो दश भासन इस्रेके ॥ हिंसायामिस्यन्ये ॥ गुपादय उदाचा उदाचेतः परस्क्षे-४३१ षृत्सु हिंसार्थों । विसु विभि इस्त्रेके ॥ ४३२ ग्रुम ४३३ ग्रुत्म मावणे । तुबि भर्दने । ४२९ चुनि नकत्रसंयोगे। ४३० 8 kg == 7

५६७ ब्रीचु ५६८ सेब्रु निरसने । ५६९ इनी ५७० तुनी ५७१ थुनी ५७२ जीव आजभारणे । ५६३ पीव ५६४ मीव ५६५ तीव ५६६ णीव स्थैत्ये । बत्सर्याः ॥ चरतिर्भक्षणेऽपि ॥ ५६० ष्ठिषु निरसने । ५६१ जि जये । ५६२ गतौ। तिक्क इस्पेके॥ ५३५ वेस्ट ५३६ चेस्ट ५३७ केस्ट ५३८ खेस्ट ५३९ करणे। ५३२ फुछ विकसने। ५३३ चिछ शैथिल्ये भावकरणे च। ५३४ तिल संघाते । ५२९ सूल प्रतिष्ठायाम् । ५३० फल निष्पत्तौ । ५३१ चुळ भाव-५२२ णील वर्णे । ५२३ शील समाघौ । ५२४ कील बन्धने । ५२५ कूल ५१८ इमील ५१९ स्मील ५२० ६मील निमेषणे । ५२१ पील प्रतिष्टम्मे । बेबृ ५०३ ब्लेबृ ५०४ पेबृ ५०५ मेबृ ५०६ क्लेबृ सेवने ॥ शेवृ खेवृ क्लेबृ हुनी ५७३ धुनी हिंसार्थाः । ५७४ गुनी डवमने । ५७५ मुनी बन्धने । ५७६ क्क्सवती । ५५५ क्सर हुच्छेने । ५५६ अञ्च ५५७ बन्न ५५८ सञ्च ५५९ चर ५५१ बोऌ ५५२ बोर्ऋ गतिप्रतिषाते । ५५३ घोर्ऋ गतिबादुर्थे । ५५४ त्सर ५४७ बल गती। ५४८ दल विद्यारणे। ५४९ श्वल ५५० श्वल आद्धागमने। ्रिके II ५४४ स्बल संचलने । ५४५ बल संचये । ५४६ गल अदने विह्न ५४० वेझ चलने । ५४१ पेह्न ५४२ फेह्न ५४३ **शे**ह्न गतौ । बेह्न आवरणे। ५२६ झूल रुजायां संघोषे च। ५२७ तूल निष्कर्षे । ५२८ पूल पर्गाप्तिवारणेषु ॥ अयं खरितेदिरोके ॥ ५१६ वि फला विशरणे । ५१७ मील ह्युच्य अभिषवे । चुच्य इत्येके ॥ ५१४ हर्य गतिकान्त्योः । ५१५ अङ भूषण-५०९ सूक्ष्ये ५१० ईक्ष्ये ५११ ईर्ष्य ईर्ष्यार्थाः । ५१२ हय गतौ । ५१३ भाषाः ॥ अथावसन्ताः परसौपदिनः एकनवतिः ॥ ५०८ मध्य बन्धने । इस्रप्येके ॥ ५०७ रेष्ट प्रवगती ॥ अयादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मने-ग्निरेभाषणीईसादानेषु । ४९७ कल शब्दसंख्यानयोः । ४९८ कक्र अञ्यक्ते झब्दे । अक्षब्द इति खासी ॥ ४९९ तेष्ट ५०० देष्ट देवने । ५०१ वेष्ट ५०२

भ्वादयः ।

त्रेषु गती । ६२० रेषु ६२१ हेषु ६२२ हेषु अध्यक्ते शब्दे । ६२३ कास्ट शब्द-गती । ६४३ बेड् (बेड्) ६४४ जेड् ६४५ बाड् (बाड्) प्रथमे । जेड् गताविधे | क्रत्सायाम् । ६२४ आस्ट दीप्ती । ६२५ णास्ट ६१६ रास्ट शब्दे । ६२७ णस प्रयक्ते । (एषृ इत्येके । येषृ इत्यत्यन्ये) । ६१६ जेषृ ६१७ षेषृ ६१८ एषृ ६१९ ६१० ईक्ष दर्शने । ६११ ईष गतिहिंसादर्शनेषु । ६१२ भाष व्यक्तायां वाचि । भिक्षायामलाभे लाभे च । ६०७ क्रेश अव्यक्तायां वाचि । बाधन इति दुर्गः ॥ क्केशनजीवनेषु । ६०४ द्वक्ष वरणे । ६०५ शिक्ष विद्योपादाने । ६०६ भिक्ष अथोष्मान्ता आत्सनेपदिनो द्विपञ्चाशत्॥ ६०२ ध्रुक्ष ६०३ विक्ष संदीपन-दात्तः॥ ६०१ घाबु गतिश्चद्धयोः ॥ उदात्तः स्वरितेदुभयतोमाषः ॥ गब्रिष्ठ ॥ मञ्यादय उदात्ता उदात्ततः परस्मैभाषाः॥ जिस्त्वतुः ६३९ बल्ब प्राधान्ये । ६४० वर्षे ६४१ बल्ह परिभाषणहिंसाच्छादनेषु ।६४१ द्विह (बहीत्येके)। ६३५ अहि गतौ। ६३६ गई ६३७ गल्ह कुत्सायाम्। ६३८ बई ६११ रलसु अदने। ६३२ ईह चेष्टायाम्। ६३३ वहि ६१४ महि श्रीतितृप्सवगमप्रवेशश्रवणस्याम्यथेयाचनक्रियेच्छादीप्सवाप्सालिश्वनहिंसादानशा-कैटिस्ये। ६२८ भ्यस सये। ६२९ आर्डः शसि इच्छायाम् । ६३० मनु ५९८ कृवि हिंसाकरणयोध । ५९९ सव बन्धने । ६०० अव रक्षणगतिकान्ति-पेर४ जिवि प्रीणनार्थाः। ५९५ रिवि ५९६ रवि ५९७ घवि गत्सर्थाः। ६०८ दस बद्धौ सीघाथें च । ६०९ दीक्ष मौष्ट्येज्योपनयननियमत्रतादेशेषु । हिंसायाम् । ५८७ इवि व्यासौ । ५८८ पिवि ५८९ सिवि ५९० णिवि सेवने पटन कर्ने पटर सर्वे पटर गर्ने दरें। पट४ अर्ने पटप सर्वे पट६ वर्न हुन ५०० पर्व ५०८ मर्व पूरणे। ५७९ चर्व अदन त्या भारती हिंसायाम्। (बिवीस्पेके) । सेवन \_इति तरिश्रेष्याम् ॥ ५९१ हिवि ५९२ दिवि ५९३ क्विवि केंद्रने । ६१४ गेषु अन्विच्छायाम् । उलेषु इत्येके ॥ ६१५ पेषु A Ulichia **७**२५ **शव गतौ । ७२६ शश उद्धतगती । ७२७ शश्च हिंसायाम् । ७२८ शंख्र ७१८ झर्के** परिभाषणहिंसातर्जनेषु। ७१९ पिस्ट ७२० पेस्ट गतौ। ७२१ हसे ७१४ लस श्लेषणकीडनयोः। ७१५ घस्त् अदने। ७१६ जर्ज ७१७ चर्च ७०९ ह्युः, अलीके। ७१० तुस ७११ हस ७१२ हस ७१३ रस दाव्दे। **ऋषु से**चने । सृषु सहने च । इतरौ हिंसासंक्षेत्रनयोख ॥ ७०८ ष्ट्रषु संघर्षे । श्रिषु ७०२ श्रिषु ७०३ युषु ४०४ ख्रिषु दिहे । ७०५ युषु ४०६ ब्रुषु ७०७ दाहे। ६९७ जिष्ठ ६९८ विष्ठ ६९९ मिष्ठ सेचने । ७०० पुष पुष्टौ । ७०१ च । ६८२ भूष अलंकारे । ६८३ ऊप रुजायाम् । ६८४ ईप उच्छे । ६८५ ६९२ मष ६९३ रुष ६९४ रिष हिंसार्थाः । ६९५ भष भर्त्सने । ६९६ उद्य क्य ६८६ ६७८ रूष भूषायाम् । ६७९ त्रूष प्रसवे । ६८० यूष हिंसायाम् । ६८१ जूष चूष पाने । ६०४ तूष तुष्टौ । ६७५ पूष ब्रद्धौ । ६७६ सूष स्तेये । ६७७ ॡ्रष काङ्कायाम् । ६७० द्राक्षि ६७**१** घ्राक्षि ६७२ ध्वाक्षि घोरवासिते च । ६७३ ६६० त्रक्ष ६६१ ष्ट्रस (तृक्ष ष्ट्रस) ६६२ णक्ष गतौ । ६६३ वक्ष रोषे । संघात इत्येके। ६६४ मृक्ष संघाते । मृक्ष इत्येके॥६६५ तक्ष लचने । पक्ष परिमह इत्येके। ६६६ सूर्क्ष आदरे। पूर्व इति केचित्। ६६७ काक्षि ६६८ वाक्षि ६६९ साक्षि त्वक्ष्र तन्करणे। ६५७ उस सेवने। ६५८ रस पालने। ६५९ णिस चुम्बने। अविशब्दने । शब्द इति अन्ये पेद्धः ॥ ६५४ अक्ष्रः व्याप्तौ । ६५५ तक्षः ६५६ भाषाः॥ गृहिस्तु बेद् । अथ अर्हत्यन्ताः परसैपदिन एकनवतिः॥ ६५३ बुषिर् कन्तिकरणे । घष इति केचित् ॥ धुसादय उदाचा अनुदाचेत आत्मने-६४९ गाहू विलोडने। ६५० गृहू प्रहणे। ६५१ ग्लह-च। ६५२ घुषि ६४६ ब्राह्म निद्राक्षये ॥ निक्षेप इत्येके ॥ ६४७ कान्य दीप्तौ । ६४८ जह वितर्के । ७२२ णिश समाधौ । ७२३ मिश ७२४ मश शब्दे रोषक्वते च । स्वष ६८७ शिष ६८८ जय६८९ झप ६९० शष ६९१ वष

रोगे । ७७७ गड सेचने । ७७८ हेड वेष्टने । ७७९ वट ७८० भट परिभाषणे। इति नन्दी । इदित इति स्नामी । कदिकदी इदितौ, कद क्रद इति चानिदितौ गतिदानयोः। ७७० दक्ष गतिर्दिसनयोः। ७७९ ऋप क्रुपायां गतौ च। ७७२ कदि ७७३ क्रदि ७७४ क्रुदि वैक्रुच्ये। वैकल्य इत्येके। त्रयोऽप्यनिदित आत्मनेभाषाः ॥ चृत् ॥ अथ त्वरत्यन्ताः त्रयोदशात्मनेपदिनः षितश्च ॥ अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः॥ अथ फणान्ताः परसैपदिनः॥ ७७६ ज्वर इति मैत्रेयः ॥ ७७५ वि त्वरा संभ्रमे ॥ **घटादयः षितः** ॥ <mark>उदात्ता</mark> ७६६ प्रस विसारे। ७६७ घ्रद मर्दने। ७६८ स्खद स्खदने। ७६९ क्षजि ७६३ घट चेष्टायाम् । ७६४ व्यथ भयसंचलनयोः। ७६५ प्रथ प्रस्याने । स्यन्द्र प्रस्नवणे। ७६२ कृष् सामध्ये॥ द्युताद्य उदात्ता अनुदात्तेत इर्लापे केचित् ॥ तृतीय एव तालब्यान्त इत्यन्ये ॥ ७५७ स्नन्भु विश्वासे । परिवर्तने । ७४७ कट ७४८ छट ७४९ छठ प्रतिघाते । ७५० ग्रुभ दीप्ती । मोहनयोरित्येके । निश्विदा चेत्येके ॥ ७४५ रुच दीप्तावभित्रीतौ च । ७४६ दीप्तौ । ७४२ श्विता वर्षे । ७४३ ञिमिदा ब्रेहने । ७४४ ञिष्विदा स्नेहनमोचनयोः । घसिस्त्वनुदात्तः ॥ अयं कृषूपर्यन्ता आस्मनेपदिनः षद्विंशतिः ॥ ७४१ द्युत बृहि शब्दे च । बृहिर् चेत्येके । ७३७ तुहिर् ७३८ दुहिर् ७३९ चहिर् अर्दने । रह त्यागे। ७३२ रहि गतौ। ७३३ हह ७३४ हहि ७३५ बृह ७३६ बृहि ब्रद्धौ। ७५८ ब्रुतु वर्तने । ७५९ ब्रुधु ब्रुद्धौ । ७६० श्रुधु चाब्दकुत्सायाम् । ७६१ ७५४ सन्धु ७५५ ष्वन्सु ७५६ अन्सु अवसंसने । ध्वन्सु गतौ च । अन्शु ७५१ ध्वम संचल्ने । ७५२ णम ७५३ तुम हिंसायाम् । आबोऽमावेऽपि ॥ ७४० अर्ह पूजायाम् ॥ घुषिरादय उदात्ता उदात्तेतः परस्पैभाषाः॥ स्तुतो । दुर्गताविति दुर्गः । ७२९ चह परिकल्कने । ७३० मह पूजायाम् । ७३९ णट न्हतौ । नताबित्येके ॥ गताबित्यन्ये ॥ ७८२ एक प्रतिचाते ।

١

662 **७८७ ह**रो ७८८ हमे ७८९ घरो ७९० छने संबर्णे। ७९१ करो नोच्यते। मतौ । ८४० बल प्राणने धान्यावरोधने च । ८४१ पुल महत्त्वे । ८४२ कुल श्वमो दशेने। ८**१९ यमोऽपरिवेषणे। ८२० स्ख**िदर् अवपरिभ्यां च*।* तंसने ॥ घटाद्यो मितः ॥ जनी-जॄष्-क्रसु-रन्जो ऽसन्ताश्च । ज्वल-ह्वल-शब्दे । दलि-बलि-स्खलि-रणि-ध्वनि-त्रपि-क्षपयश्वेति भोजः । ८१७ स्वन अव-ऊर्जने । जिह्वोन्मथने ८१४ लडिः । ८१५ भदी हर्षक्लेपनयोः । ८१६ भ्वन **৬९७ शण ७९८ श्रण दाने च। शण गतावित्यन्ये ॥ ৬९९ श्रम (श्रम শুষ)** र्सस्त्याने बन्धुषु च । ८४३ श्वाल ८४४ हुल ८४५ पत्त्व गतौ । (हुल हिंसायां **स्वरितेतुमयतोभाषः** ॥ ८२३ द्वञ्चाच्च ८२४ द्वञ्चाश्च ८२५ द्वञ्चाश्च **झल-नमामनुपसगोद्वा । ग्ला-क्रा-वतु-वमां च । न कमि-अमि-चमाम् ।** ८०८ दू अथे। ८०९ नू नथे। ८१० श्रा पाके। सारणतोषणनिशासनेषु ८०४ ज्वल दीप्ती। ८०५ ह्वल ८०६ ह्वाल चलने ।८०७ स्पृ आध्याने। स्थाने। ८३७ हंकं विलेखने। ८३८ णल गन्धे। बन्धन इत्येके॥ ८३९ कम्पने। ८३३ जल घातने। ८३४ टल ८३५ द्वल वैक्रक्ये। ८३६ ८२९ षम ८३० ष्टम अपैकल्ये ॥ खुत् ॥ ८३१ ज्वल दीप्ती । ८३२ चल पदिनः ॥ ८२६ स्यमु ८२७ खन ८२८ ष्वन शब्दे । फणादयो गताः ॥ दीप्तै ॥ उदाचा अनुदाचेत आत्मनेभाषाः॥ अथ क्षरत्यन्ताः परस्पैः ८०० क्रथ ८०१ कथ ८०२ क्रथ हिंसाथोः । ८०३ वन च । वतु च नोच्यते । ज्ञा। निशानेष्विति पाठान्तरम् ॥ कम्पने ८१२ बल्डिः । ८१३ छदिर् अक ७९३ अग कुटिलायां गतौ । ७९४ कण ७९५ रण गतौ । ७९६ चण बक तृप्ती। ७८४ कर्ले इसने। ७८५ रगे सङ्खायाम्। ७८६ लगे सङ्गे 262 88 গ্ৰ

में व हिंसायास्। ८९१ झाव आदानसंवरणयोः।८९२ अक्ष ८९३ भ्लक्ष ब्यद्ने। स्पद्य बाधनस्पर्धनयोः। ८८८ लघ कान्तौ । ८८९ चष भक्षणे | ८९० ख्रव ८८५ भ्लेषु गतौ । ८८६ अस गतिदीप्सादानेषु ॥ अष इसेके ॥ ८८७ ब्यय गतौ । ८८२ दाश्व दाने । ८८३ भेषु भये ॥ गताविस्पेके ॥ ८८४ झेषु रणे । ८७९ चीष्ट आदानसंवरणयोः । ८८० चायृ पूजानिशामनयोः । ८८९ गतिज्ञानिचन्तानिशासनवादिलप्रहृणेषु ॥ नान्तोऽप्ययम् ॥ ८७८ खनु अवदाः **उन्दने । ८७५ बुधिर् बोधने । ८७६ उ बुन्दिर्** निशासने । ८७७ वेणृ संगमे च । ८७१ णिह ८७२ णेह कुत्सासंनिकर्षयोः । ८७३ श्रष्टु ८७४ सृष्टु मेषाहिंसनयोः। थान्ताविमाविति स्वामी। धान्ताविति न्यासः॥ ८७० मेधु इलेके । अचि इलपरे ॥ ८६३ द्व याचृ याच्मायाम् । ८६४ रेट्ट परिभाषणे । स्वरितेतः॥ ८६१ हिक्स अव्यक्ते शब्दे। ८६२ अन्तु गतौ यावने च। अचु परसैभाषाः ॥ रुहिस्त्वनुदात्तः ॥ ज्वल्नदिर्गतः ॥ अथ गृहत्वन्ताः सादनेषु । ८५५ शद्ऌ शातने । ८५६ कुश आह्वाने रोदने च ॥ **पदादय-**दात्मनेभाषः॥अथ कसन्ताः परस्पैपदिनः॥ ८५४ षद्त्व विशरणगत्सव-<u> उदाचा उदाचेतः परसैभाषाः॥ ८५२ षह मर्थणे॥ उदाचोऽनुदाचे-</u> ८६५ चते ८६६ चदे याचने। ८६७ प्रोय पर्याप्ती। ८६८ मिंह ८६९ मेह प्रतिष्टम्भविलेखनेषु । ८५८ बुध अवगमने । ८५९ रुह बीजजन्मनि प्रादु-स्रयोऽनुदाचा उदाचेतः परसैभाषाः॥ ८५७ कुच संपर्वनकौटित्य दात्मनेभाषः॥ ८५३ रमु ऋडायाम्। रम इति माधवः। अनुदाचोऽनुदाचे संवरणे च)। ८४६ क्रथे निष्पोके। ८४७ पथे गतौ। ८४८ सथे विलोडने ८४९ द्व बस् उद्गिरणे । ८५० असु चळने । ८५१ क्षर संचलने ॥ **स्यमाद्**य भक्ष इति मैत्रेयः )। ८९४ दास दाने । ८९५ माह माने । ८९६ ग्रु च। ८६० कस गतौ। वृत्॥ कुचात्य उदाचा उदाचतः

त्रेक् पाक्ने ॥ क्मिक्कावयोऽजुदाचा आत्मनेभाषाः ॥ ९६६ पूक् पनने । प्रणिदाने । ९६२ ह्सेके ॥ ९५९ ठ्ड् गतिरेषणयोः । ९६० धृह अवध्वंस्ने । ९६१ मेड् 🚁 ९५२ खुल् ९५३ उक् ९५४ हुल् शब्दे। उल् जुल् खुल् गुल् खुल् हुल् निष्टती । ९२९ झा अभ्यासे । ९३० दाण् दाने । ९३१ ह्र कौटिल्ये । ९३२ बिसङ् इषद्धसने । ९४९ गुङ् अव्यक्ते शब्दे । ९५० गङ्गतौ । ९५१ ष्ट्र स्थेये। ९४४ डु ९४५ डुगती। ९४६ जि ९४७ क्रि अभिभवे॥ स्य शब्दोपतापयोः । ९३३ स्मृचिन्तायाम् । ९३४ ह्यार्सवरणे । ९३५ स्य यतौ । ९३६ ऋ गतिप्रापणयोः । ९३७ गृ ९३८ ष्ट्रिसेचने । ९३९ ष्ट्र स्थिन्ये ॥ ९५५ च्युक् ९५६ ज्युक् ९५७ प्रुक् ९५८ ख्वक् गती । क्छक् धयत्यादयोऽनुदात्ताः परसैमाषाः ॥ अथ डीड्न्ता डितः ॥ इच्छीने । ९४० खुगती । ९४१ खुप्रसवैश्वर्ययोः । ९४२ धुश्रवणे । ९४३ रै सन्दे। ९१० स्बै ९११ ष्टये शन्दसंघातयोः। ९१२ स्ने खदने। ९२३ ष्णै वेष्टने ॥ शोभायां चेलेके ॥ ९२४ देप् शोधने । ९२५ पा पाने । श्रै पाके । क्ले इति केषुचित्पाठः । ९२० पै ९२१ ओ वै शोषणे । ९२२ छै वेष्टने । कै ९१४ जै ९१५ वे क्षये। ९१६ के ९१७ ने शब्दे। ९१८ ने न्यकरणे। ९०६ द्वे स्वप्ने। ९०७ भ्रे तुसे। ९०८ ध्ये चिन्तायास्। ९०९ यदिनः ॥ ९**•**२ घेट् अबन्ताः उभवपदिनः ॥ ८९७ शित्र् सेवायास् ॥ उद्दात्तः उभयतोभाषः॥ ८९८ सम् भरणे। ८९९ हज् हरणे। ९०० धन् धारणे। ९०१ णीन् प्रापणे। **ध्र**भादय**भ**त्वारोऽनुदात्ता उभयतोभाषाः॥ अय अजन्ताः घा गन्धोपादाने । ९२७ ध्या शब्दाप्तिमंयोगयोः । ९२८ ष्टा गति-हिकादय उदात्ताः देल रक्षणे। ९६३ रथेल् गती। ९६४ प्येल् हुद्धी। ९६५ पाने। ९०३ ग्लै ९०४ म्लै हर्षक्षये। ९०५ बै खरितेत डमयतोभाषाः ॥ परस्रे-مر د د د

≈यक्तायां वाचि । १०१० द्व को श्वि गतिबृद्धयोः । **बृत्** । यजादिः समाप्तः ॥ दयस्रयोऽनुदात्ता उभयतोभाषाः॥ भय परसैपदिनौ ॥ १००९ बद संताने । १००७ व्येश् संवरणे । १००८ ह्वेश् स्पर्धायां सब्दे च ॥ **विज्ञा**-बस निवासे । अनुदात्त उदात्तेत् परस्मैभाषः ॥ १००६ वेव् तन्तु-आकोशे । १००१ त्विष दीप्तौ । १००२ यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु । तेजने ॥ उदात्तौ स्वरितेताबुभयतोभाषौ ॥ ९९६ ड पचष् पके। ऽजुदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः ॥ षचिस्तूदात्तः ॥ १००५ दह भसिकरणे। ९९२ मिह सेवने॥ स्कन्दादयोऽनुदाना उदानेतः ९००३ ड वप् बीजसंताने । छेदनेऽपि ॥ १००४ वह प्रापणे ॥ **पचादयो-**९९७ षच समवाये। ९९८ भज सेवायाम्। ९९९ रज्ज रागे । १००० शप भाषः ॥ अथ वहत्यन्ताः स्वरितेतः ॥ ९९४ दान खण्डने । ९९५ शान परसैभाषाः ॥ ९९३ कित निवासे रोगापनयने च ॥ उदाचेत् परसैं-९८८ दशिर् प्रेक्षणे । ९८९ दन्श दशने । ९९० कृष विलेखने । ९९१ उपरमे । ९८५ तप संतापे । ९८६ त्यज हानी । ९८७ घन्ज सङ्गे । मैथुने । ९८१ णम प्रहृत्वे श®दे च । ९८२ गम्ल्ट ९८३ स्टब्ल्ट गतौ । ९८४ यम <mark>उदात्तेत् परस</mark>ैर्माषः ॥ ९७९ स्कन्दिर् गतिशोषणयोः । ९८० वम अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः ॥ ९७८ वि विदा अव्यक्ते शब्दे ॥ उदात्त <mark>दात्तेत आत्मनेभाषाः</mark> .॥ ९७४ रभ राभस्ये । ९७५ डु लभष् प्राप्ती । मान पूजायाम् । ९७३ बध बन्धने ॥ **गुपाद्यश्चत्वार उदात्ता अनु अधाष्टावास्मनेपदिनः ॥** ९७० ग्रुप गोपने । ९७१ तिज निशाने । ९७२ **आत्मनेमाषाः ॥ ९६९ तृ** अवनतरणयोः ॥ उदात्तः परस्तैमाषः ॥ ९७६ चन्ज परिष्यक्षे । ९७७ हद पुरीषोत्सर्गे ॥ रभाद्यश्चत्वार उदात्ता ९६७ मूह बन्धने । ९६८ डीह विहायसा गतौ ॥ पूजादयकाय उदाचा

आकृतिगणलात् । ऋतिः सीत्रश्च सजुगुप्साकृपयोः ॥ इति शब्विकरणा भ्वादयः ॥ **अयं वदतिस्रोदात्तौ परस्मैभाषौ ॥ चुळम्पत्यादिश्व भ्वादै। द्रष्टव्यः। तस्य** 

#### अथ अदादिः ।

व्यक्तायां वाचि । अयं दर्शनेऽपि ॥ अनुदात्तोऽनुदात्तेत् आत्मनेपदी ॥ अथ पृष्यन्ताः अनुदात्तेतो दश ॥ १०१८ ईर गतौ कम्पने च । १०१९ ईड स्तुतौ। १०२० ईश ऐश्वर्ये। १०२१ आस उपवेशने। १०२२ आडः द्विषादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः ॥ १०१७ चक्षिड् परस्मैपदिनौ ॥ अथ चलारः स्वरितेतः॥ १०१३ द्विष अप्रीतौ इ.इ. शब्दे । १०३७ क्ष्मु तेजने । १०३८ च्यु प्रसनवो ॥ युप्रभृतय गर्भविमोचने । १०३२ शीङ्खप्ने ॥ उदात्ताबात्मनेभाषौ ॥ अध पृजि इत्येके ॥ १०२९ वृजी वर्जने । वृजि इत्यन्ये ॥ १०३० प्रची संपर्चने ॥ संपर्चन इत्येके। उभयत्रेखन्ये। अवयव इत्येके। अव्यक्ते शब्दे इतीतरे । अयमनिदिति केचित् । कस इत्येके । कश इत्यपि ॥ १०२५ णिसि चुम्बने बासु इच्छायाम् । १०२३ वस आच्छादने । १०२४ कसि गतिशासनयोः ⊧ १०१४ दुह प्रपूरणे । १०१५ दिह उपचये । १०१६ लिह आस्त्रादने **डदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः ॥ १०३**९ कणुंश् आच्छादने ॥ **उदात्त स्र**ब्दे । तु इति सौत्रो थातुः गतिम्रद्धिहिंसासु ॥ १०३५ णु स्तुतौ । १०३६ **ई**रादय उदाचा अनुदाचेत आत्मनेभाषाः ॥ १०३१ पूड् प्राणिः १०२६ णिजि द्युद्धौ । १०२७ विजि अञ्चक्ते शब्दे। १०२८ पिजि वर्णे होत्यन्ताः परस्मैपदिनो दश ॥ १०३३ यु मिश्रणेऽभिश्रणे च । १०३४ रु १०११ अर् अक्षणे। १०१२ हन हिसागत्योः ॥ अनुदात्ताखुदात्तेतौ बदादयः ॥ २ ॥ **१०८२ हु**ल् अपनयने ॥ अनुदात्त आत्मनेभाषः ॥ इति द्धीवकरण षसादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः॥ १०८१ चर्करीतं च । **बात्मनेभाषी ॥** १०७८ षस १०७९ षस्ति खप्ने । १०८० वश कान्ती ॥ श्वसादय उदाचा उदाचेतः परस्मैभाषाः ॥ अथ पञ्चषातवक्क्षान्दसाः॥ अन च । १०७१ जक्ष भक्षद्वसनयोः ॥ **चृत् ॥** १०७२ जाय निद्राक्षये ⊦ १०७३ दरिद्रा दुर्गतौ । १०७४ चकास्य दीप्तौ । १०७५ कास्रु अनुसिष्टो ॥ नि ष्वए शये ॥ अनुदात्तः परस्मैभाषः ॥ १०६९ श्वस प्राणने । १०७० विमोचने ॥ विदादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः॥ १०६८ ज्ञाने। १०६५ अस भुवि। १०६६ सृज् द्युद्धौ। १०६७ रुदिर्अश्व-तयोऽनुदात्ताः परस्मैभाषाः॥ इङ् त्वात्मनेपदी ॥ १०६४ विद द्वाविष दाने इति चन्द्रः॥ १०५९ दाप् लवने। १०६० रूया प्रकथने। प्सा सक्षणे। १०५६ पारक्षणे। १०५७ रादाने। १०५८ ळा आदाने। गतौ । १०४६ इल अध्ययने । नित्यमधिपूर्वः॥ १०४७ इक् स्मरणे। 9०७६ दीर्षीड् दीप्तिदेवनयोः। १०७७ वेवीड् वेतिना तुस्ये ॥ **उदात्ता**ः १०६१ प्रापूरणे। १०६२ मा माने। १०६३ वच परिभाषणे॥ **इष्प्रभु**न ९०५२ ष्णा शौचे। १०५३ श्रापाके। १०५४ द्वाकुत्सायां गतौ। १०५५ **उदात्त उभयतोभाषः ॥ अथ शास्यन्ताः परस्मैपदिनः ॥ १०**४५ हण् डभयतोभाषः॥ १०४० १०४९ या प्रापणे । १०५० वा गतिगन्धनयोः । १०५१ सा दीप्ती । अयमप्यधिपूर्वः । १०४८ वी गतिक्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु । (ई च)। भाषाः॥ स्तौतिस्तूभयतोभाषः ॥ १०४४ कृष् व्यक्तायां वाचि ॥ १०४२ क बब्दे । १०४३ हुब् स्तुतो ॥ द्युप्रसृतयोऽतुदाचाः परस्मैः अभिगमने । १०४१ षु प्रसवैश्वर्ययोः

## अथ जुहोत्यादिः।

जुहात्यादयः ॥ ३ ॥ भाषाः ॥ १९०६ गा स्तुतो ॥ अनुदात्तः परस्मेभाषः ॥ घृप्रभृतय धन धान्ये । ११०५ जन जनने । तुरादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मै-दात्तः परस्मैपदी॥ ११०२ तुर लरणे। ११०३ धिष शब्दे। ११०४ दीत्योः ॥ उद्दात्त उदात्तेत् परस्मैपदी ॥ ११०१ कि ज्ञाने ॥ अतु-गती ॥ **घृप्रभृतयोऽनुदात्ताः पर्स्मैभाषाः॥ ११००** भस भन्संन-उभयतोभाषाः॥ अथ आगणान्ताः एकादश परस्मैपदिनदेखान्दसाश्च॥ प्रथमाने । १०९५ निष्तः व्याप्तौ ॥ णिजिरादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत अथ त्रयः स्वरितेतः॥ १०९३ णिजिर् शौचरोषणयोः। १०९४ विजिर् इ धान् धारणपोषणयोः । दान इत्यय्येके ॥ अनुदात्तानुभयतोभाषौ ॥ ओ हाक् त्याये ॥ अनुदात्तः परस्मैपदी ॥ १०९१ ड दाञ् दाने । १०९२ च । १०८९ ओ हाङ् गतौ ॥ अञ्जदात्ताबात्मनेपदिनौ ॥ १०९० धारणपोषणयोः ॥ अनुदात्तं उभयतोभाषः ॥ १०८८ मृह् माने शब्दे भये । १०८५ ही लज्जायाम् ॥ जुह्दोत्यादयोऽनुदा्ताः परस्मैभाषाः ॥ पकादश च्छन्दिस । इयितं भाषायामपि ॥ इति १०९६ ष्ट सरणदीस्योः। १०९७ इ प्रसह्यकरणे। १०९८ ऋ १०९९ स्ट १०८३ हु दानादनयोः । आदाने चेत्येके । प्राणनेऽपीति भाष्यम् ॥ १०८४ वि भी र्द्धावेकरण

#### अथ दिवादिः।

**बाप्यायने । ११५२ तूरी गतित्वरणहिंसनयोः । ११५३ धूरी ११५४ गूरी** पद्मदशः ॥ ११४९ जनी प्राहुर्भावे | ११५० दीपी दीप्तौ । ११५१ पूरी भवसण्डने ॥ स्थतिप्रसृतयोऽनुदात्ताः परसैभाषाः ॥ अथ आत्मनेपदिनः तनूकरणे । ११४६ छो छोदने । ११४७ षो अन्तकर्मणि ऽबुदानाः ॥ डीक् तूदात्तः ॥ अथ चत्वारः परस्मैपदिनः साने । ११४३ ईड् गतौ । ११४४ प्रीड् प्रीतौ ॥ दीकादव आत्सनेपदिनो-वृषोत्सर्थे ॥ बृत् ॥ स्वादय ओदितः ॥ ११४१ पील् पाने । हिंसायाम् । ११३८ रीड् श्रवणे । ११३९ लीड् श्लेषणे क्षये। ११३५ डीङ् विद्वायसा गतौ। ११३६ घीङ् आघारे। ११३७ षुह चक्ययें । ११३० हृष् ११३१ हृष् वगोहानौ । दिवादय उदाता उदातेतः परसौभाषाः ॥ क्षिपिरःवनुदात्तः ॥ अथ स्वाद्यः ॥ ११३२ षूङ् प्राणिप्रसवे । ११३३ दूङ् परितापे । उदात्तावात्मनेभाषौ ॥ ११३४ दीङ् च । १११६ चती गात्रविक्षेपे । १११७ त्रसी उद्वेगे । १११८ कुथ पूतीभावे । १९२६ ब्रीड चोदने लज्जायांच। १९२७ इष गतौ।१९२८ षह १९२९ **११२२ पुष्प विकसने । ११२३ तिम ११२४**  छिम **११२५ छीम आर्द्रोमावे ।** निरसने। १११३ इसमु ह्वरणदीच्योः। १११४ व्युष दाहे। १११५ द्धुष **१**११९ पुथ हिंसायाम् । ११२० गुथ परिवेष्टने । ११२१ क्षिप प्रेरणे **१**१११ ष्णुसु अदने। आदान इत्येके। अदर्शन इत्य**परे॥ १**११२ ष्णुसु सिंबु गतिशोषणयोः। १९१० ष्टिबु निरसने। कोचेदिहेसं न पठन्ति॥ हारबुतिस्तुतिमोदमदस्त्रप्रकान्तिगतिषु । ११०८ थिषु तन्तुसंताने । ११०९ अथ उदात्ता भूषन्ताः परस्मपैदिनः ॥ ११०७ दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यव-॥ ११४५ शो । ११४८ दो ११४२ माङ् 9886 मुं भैं

ःबुध अवगमने । ११७३ युध संप्रहारे। ११७४ अनो रुध कामे। ११७५ -अण प्राणने। अन इत्येके ॥ ११७६ मन ज्ञाने।११७७ युज समाधौ। ्युष पुर्छो । ११८३ द्धाप कोषणे । ११८४ तुष प्रीतौ । ११८५ दुष वैक्रलो । : आष्टपष्टि: ॥ ११८० राघोऽकर्मकाहुद्धावेव । ११८१ व्यघ ताडने । ११८२ र्वेहसास्त्रस्मनयोः। ११५८ चूरी दाहे। ११५९ तप (पत) ऐश्वर्ये वा। ११६० वृद्ध वरणे। बाबुद्ध इति केचित्॥ ११६१ क्रिश उपतापे। ११६२ काम्य परस्मेभाषाः ॥ १२०१ शमु उपशमे । १२०२ तमु काङ्कायाम् । १२०३ दात्तेत आत्मनेभाषाः॥ अण् तृदात्तः॥ अथ आगणान्ताः परसीपदिनः **ๆ१७८ स्रज विसर्वे । ११७९ लिश अल्पीभावे ॥ पदादयोऽनुदाता अनु**-•गह बन्धने । ११६७ रज्ज रागे । ११६८ द्याप आक्रोदो ॥ णहाद्वयद्वायो∙ दीप्ती । ११६३ वाश्व शब्दे ॥ जन्यादय उदात्ता अनुदात्तेत आस्मनेभाषाः । च्छाइ उद्गिरणे । १२०० व्याह प्रीती ॥ चृत् ॥ रबादबो बेटः उदाचेतः हर्षमोहनयोः । ११९७ हुह जिषांसायाम् । ११९८ सुह वैक्टिये । ११९९ संराद्धधयोः। ११९४ णश अदर्शने । ११९५ तृप प्रीणने । ११९६ हप . ११८८ चिदा गात्रप्र**क्षरणे। नि जिदा इत्येके ॥ ११८९ क्रु**ध क्रोधे । **^१९८६ क्षिष आलिक्षने । ११८७ राक विभाषितो मर्षणे । डभयपदी** तपिस्त्वनुदात्तः ॥ अथ पञ्च स्वरितेतः ॥ ११६४ सृष हिंसागत्योः। ११५५ घूरी ११५६ जूरी हिंसावयोहान्योः । ११५७ द्यूरी ११९० ध्रिष बुभुक्षायाम् । ११९१ द्युष शौने । ११९२ षिष्ठं संरादी ऽजुदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः ॥ अथ एकादश आत्मनेपदिनः ॥ राभादयोऽनुदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः ॥ वेटः ॥ ११९३ रघ हिंसा-११६९ पद गतौ । ११७० खिद दैन्ये । ११७१ बिद सत्तायाम् । ११७२ **१**१६५ अचिर पूर्तीभावे ॥ उदाचौ स्वरितेताबुभवतौभावौ ॥ ११६६ तितिक्षायाम् ।

इति केचित्॥ इति र्यन्विकरणा दिवादयः॥ ४॥ **बृत् ॥ असुप्रश्वतय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः ॥ दिवादिराक्कृतिगण** थि स्विरा बेहनमोननयोः । १२४५ ऋषु वृद्धौ । १२४६ ग्रष्टु अभिकाङ्कायाम् । पट्यन्ते ॥ १२४२ क्रिट् आर्द्रोभावे । १२४३ कि भिदाक्रेहने । १२४४ क्तीषे। १२३४ ग्रुप व्याक्कलते । १२३५ ग्रुप १२३६ रूप १२३७ छप विमो-इने।(ष्रूप समुच्ळ्राये)। १२३८ छभ गार्थ्ये (गार्थ्ये)। १२३९ ख्रुभ संचलने। विभागे। ब्युस इत्यन्ये। बुस इत्यपरे॥ १२१६ प्छ्रष दाहे। १२१७ विस प्रेरणे। १२१८ कुस संश्लेषणे। १२१९ बुस उत्सर्गे। १२२० मुस खण्डने। १२४० णम १२४१ तुभ हिंसायाम् । क्ष्रीभेनभिद्वभयो युतादी क्रवादी **१२३० रुष १२३१ रिष हिंसायाम् । १२३२ डिप क्षेपे । १२३३ कुप** १२२७ क्रश तनूकरणे। १२२८ वि तृषा पिपासायाम्। १२२९ इष दुष्टी। उच समवाये। १२२४ स्छु १२२५ अन्छु अधःपतने। १२२६ वृश वरणे । **१**२२१ ससी परिणामे । समी इत्येके ॥ १२२२ छट विलोडने । १२२३ क्षेपणे। १२१० यसुप्रयत्ने। १२११ जसुमोक्षणे। १२१२ तसु उपक्षये। श्रमाद्य उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः॥ क्षम् तु वेट् ॥ १२०९ असु **१२१३ द** छुच । १२१४ वसु स्तम्भे । बसुहति केचित् ॥ १२१५ व्युष दसु उपशमे। १२०४ असु तपिस खेदेच। १२०५ असु १२०६ अस् सहने । १२०७ इत्सुब्लानो । १२०८ सदी हर्षे ॥ द्वारा ॥ थनवस्थाने ।

#### अथ स्वादः।

९२५० ड मिन् प्रक्षेपणे। ९२५१ चिन् चयने। १२५२ स्तृत् आच्छादने : १२४७ षुन् अभिषवे । १२४८ षिम् बन्धने । १२४९ · शिव् निश्चाने । भाषायाम् इत्येके ॥ ऋक्षीत्येक एवाजादिरेके । रेफवानित्यन्ये ॥ वृत् ॥ तिकाद्व क्षि १२७७ चिरि १२७८ जिरि १२७९ दाश १२८० ह हिंसायाम् ॥ क्षिर् इत्येके ॥ छन्दसि ॥ अथ आगणान्तात्रष्ठान्दसाः ॥ १२७२ अह व्याप्ती । नि धूषा प्रागलभ्ये । १२७० दन्सु दम्भने । १२७१ ऋषु वृद्धौ । तृप प्रीणने १२६० अप्ऌ व्यासी । १२६१ शक्ऌ शक्ती । १२६२ राघ १२६३ साध संसिद्धी । दुनोतिप्रश्रुतयोऽनुदानाः परस्मैभाषाः ॥ अथ द्वौ आत्मनेपदिनौ ॥ **उदात्तावनुदात्तेतावात्मनेभाषौ ॥ अथ आगणान्ताः परस्मैपदिनः षोडश**ा जीवनम् ' इति खामी । रम् इलेके ॥ पृणोत्पादयद्मयोऽपि छान्दसा इत्पाद्धः॥ ष्ट प्रीतौ । १२५९ स्ट्र प्रीतिपालनयोः । प्रीतिचलनयोः इत्यन्ये । 'चलनं पदिन: अष्टो ॥ १२५६ द्व द्व उपतापे । १२५७ हि गतौ वृद्धौ च । १२५८ **१**२७३ दघ घातने पा<del>ल</del>ने च । १२७४ चमु अक्षणे । १२७५ रि १२७६ **१**२६६ तिक १२६७ तिग गतै। च। १२६८ षघ हिंसायाम् । १२६९ **१**२६४ अग्र<sub>ं</sub>व्याप्ती संघाते च । १२६५ ष्टिघ आस्कन्दने ॥ अज्ञिस्तिघी इलेके। स्वादयोऽनुदात्ता उभवतोभाषाः ॥ बृज् उदात्तः॥ अथ परस्री-क्टन हिंसायाम् । १२५४ वृज् वरणे । १२५५ धुल् कम्पने । भूज्

#### अथ तुदादिः।

**बदात्त बदात्तेत्परस्मैपदी ॥ अथ चत्यार आत्मनेपदिनः ॥ १२८८ जुधी** वि<del>ळेख</del>ने ॥ तुदादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः ॥ १२८७ ऋषी गती þ स्थय पद्धभवपदिनः॥ १२८१ तुद स्थयने। १२८२ गुद प्रेरणे। १२८३ दिश्च स्थतिसर्जने। १२८४ अस्ज पाके। १२८५ क्षिप प्रेरणे। १२८६ कृष स्पर्धायास् । १३५३ किल श्रीलक्षीडनयोः । १३५४ तिल क्रोहे । १३५५ पुर अप्रगमने । १३४७ बहु चद्यमने । बहु इल्पन्ये ॥ १३४८ तृहु १३४९ षुर ऐश्वर्यदील्योः । १३४१ कुर शब्दे । १३४२ खुर् छेदने । १३४३ सुर स्पिद्ध १३५० तृन्हू हिंसार्थाः। १३५१ इष इच्छायाम्। १३५२ संवेष्टने । १३४४ ध्रुर विलेखने । १३४५ घुर भीमार्थशब्दयोः । १३४६ **१३३७ हुण हिंसागतिकोटित्येषु । १३३८ ष्टुण १३३९ घूर्ण अन्नमणे । १३४०** १२२४ सुण प्रतिज्ञाने । १२२५ कुण शब्दोपकरणयोः । १२२६ ञ्चन गतौ | म्रण हिंसायाम् । १३३२ तुण कौटिल्ये । १३३३ पुण कर्माणे क्युमे स्रुक्षने । १३२८ प्रुङ चा १३,२९ प्रण प्रीणने । १३,३० वृण च। १३,३१ ¶३२५ विघ विघाने। १३२६ जुड गतौ। जुन इस्रेके॥ १३२७ मृड द्वितीयान्त इत्येके॥ १३१५ ऋफ १३१६ ऋन्फ हिंसायाम्। १३१७ गुफ तुफ १३१२ तुन्फ हिंसायाम् । १३१३ ६प १३१४ हन्फ उत्क्रेशे । प्रथमोऽपि तृन्फ तृप्तौ । द्वाविषे फान्तावित्येके ॥ १३०९ तुप १३१० तुन्प १३११ **१३२२ क्रुन्स शोभार्थे। १३१३ इसी प्रन्थे। १३२४ चृती हिंसाक्ष**न्थनयोः। १३१८ गुल्फ प्रत्ये। १३१९ उम १३२० उन्म पूरणे। १३२१ श्चम सूर्तिभावेषु। १२९७ मिच्छ उत्क्रेशे। १२९८ जर्ज१२९९ चर्च १३०० **१**३०६ रिफ कत्थनयुद्धीनन्दर्हिसादानेषु । रिह इत्येके ॥ १३०७ तृप १३०८ 9३०३ उब्ज आर्जवे। १३०४ उज्झ उत्सर्गे। १३०५ **छ**भ विमोहने। झर्झ परिभाषणभरर्सनयोः। १३०१ त्वच संवरणे। १३०२ ऋच स्तुतौ। १२९४ उछि उष्छे। १२९५ उछी विवासे। १२९६ ऋच्छ गतीन्द्रियप्रकय-परसीपदिनः ॥ १२९२ ओ बरचू छेदने। १२९३ व्यच व्याजीकरणे। भो लस्जी बीडायाम् ॥ जुषादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः॥ प्रीतिसेवनयोः । १२८९ को विजी भयचलनयोः । १२९० को लजी १२**९१**  **परस्मैभाषाः** ॥ १४०८ षू प्रेरणे। १४०९ कृ विक्षेपे। १४१० गृ कुटादयो गताः॥ १४०२ पृङ् व्यायामे । १४०३ सृङ् प्राणलाये॥ अनुद्ना-१४०६ घि घारणे। १४०७ क्षि निवासगत्योः॥ रियत्यदियोऽनुदात्ताः ताबात्मनेभाषौ ॥ अथ परस्मैपदिनः सप्त ॥ १४०४ रि १४०५ पि गतौ। **आत्मनेपदी ॥** दीर्घोन्त इति कैयटादयः । इस्वान्त इति न्यासः ॥ **वृत्** ॥ भ्रुव इलेके ॥ अनुदात्तो परस्मैपदिनौ ॥ १४०१ कुल् शब्दे ॥ उदात्त **उदात्ती परस्मैभाषो ॥ १३९९ गु पुरोषो**त्समें। १४०० ध्रु गतिस्थैयेयोः। अथ चलारः परस्मैपदिनः॥ १३९७ णू स्तवने। १३९८ धू विधूनने॥ परसैभाषाः॥ १३९६ ग्रुरी डबमेने ॥ उदात्तोऽनुदात्तेदात्मनेपदी ॥ स्फर इत्यन्ये ॥ १३९१ स्फुड १३९२ चुड १३९३ ब्रुड संवरणे । १३९४ तुड तोडने। १३८७ थुड १३८८ स्थुड संवर्णे। खुड १३८९ स्फुर १३९० फुल संबलने । स्फुर स्फुरणे, **१३८३ कुड बा**ल्ये । १३८४ पुड उत्सर्गे । १३८५ **घुट प्रतिघाते । १३८६ सु**ट आसेपसदेनयोः। १३७५ श्रुट छेदने। १३७६ **१३८१ छट संस्त्रेषणे । (छठ इलेके । छड इलन्ये) ॥ १३८२ इन्ड घनले ।** १३७७ चुट १३७८ छुट छेदने । १३७९ जुट बन्धने । १३८० कड सदे । १३७१ डिंग क्षेपे। १३७२ छुर छोदने। १३७३ स्फुट विकसने। १३७४ 2326 ११६५ लिख असरविन्यासे । १३६६ कुट कौटिल्ये । १३६७ पुट संख्रेषणे आविकरणे। १३६२ शिल १३६३ षिल उब्लेड। १३६४ सिल अडेबणे। विक संवरणे। १३५९ विल भेदने। १३९५ सड निमजन इलेके ॥ ब्रश्चाव्य उदात्ता उदात्तेतः क्रुच संकोचने। १३६९ गुज शब्दे। १३७० गुड रक्षायाम् १३५६ चल विलसने। १३६० णिल गहने। १३६१ १३५७ इल स्वप्रक्षेपणयोः । १३५८ स्फुल संचलने इत्येके॥ तुट कलहकमीणे। Œ इत्येक

निगरणे ॥ उदात्ताः परस्मैभाषाः ॥ १४११ दङ् आदरे । १४१२ अवस्थाने ॥ अनुदात्ताबात्मनेभाषौ ॥ अथ षोदश परक्षैपदिन तुदादयश्व इत्ताः ॥ इति शविकरणस्तुदादयः ॥ ६ ॥ अयं दीपनायामींप ॥ उदात्त उदात्तेत्परसीपदी ॥ बृत् ॥ मुबादयः गरिघाते ॥ **अनुदात्त उदात्तेत्परस्मैपदी ॥** १४३७ पिश अवयवे मुचादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः॥ विन्दतिस्तूदात्तः। १४३५ कृती क्षेदते ॥ उदात्त उदात्तेत्परस्मैपदी ॥ १४३६ बिद छेदने। १४३२ विद्रत्टलाभे। १४३३ लिप उपदेहे। १४३४ विच क्षरणे॥ उदात्तः स्वरिते**तुभयतोभाषः॥ १४३०** मुच्छ मोक्षणे । १४३१ खुच्छ परस्मेभाषाः॥ विच्छस्तूदात्तः॥ अथ षट् स्वरितेतः। १४२९ मिल सङ्गमे । सादनेषु । १४२८ शद्छ शातने ॥ पृच्छत्यादयोऽनुदात्ता उदात्तेतः १४२५ स्वा आमर्शने । १४२६ णुद प्रेरणे । १४२७ षद्ऌ विशरणगत्सव-गतौ । १४२२ स्प्रश संस्पर्शने । १४२३ विच्छ गतौ । १४२४ विश प्रवेशने । १४१८ छुप स्पर्के। १४१९ रुश १४२० रिश हिंसायाम्। १४२१ लिख १४१५ द्व मस्त्रो छुदौ । १४१६ रुजो भन्ने । १४१७ भुजो कौटिल्ये। १४१३ प्रच्छ सीप्सायाम् ॥ चृत् ॥ किरादयो गताः । १४१४ सज विसर्गे परस्मेपदिनः॥

#### अथ रुधादि:।

निभाषौ वेदारणे । र्वनयोः । १४४६ **च तृदिर् हिंसाऽनादरयोः ॥ उदात्तौ स्वरितेताबुभय-ऱ्योऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः ॥ १४४**५ *च खृ*दिर् दोप्ति-बेचिर् प्टथरभावे । १४४३ छादिर् संपेषणे । १४४४ युजिर् योगे ॥ रुधा-भवा ॥ १४४७ कृती बेष्टने ॥ उदात्त १४४० छिदिर् द्वैधीकरणे । १४४१ रिचिर् विरेचने । १४४२ नव स्वरितेतः ॥ १४३८ रुधिर् आवरणे । १४३९ भिदिर् उदात्तेत्परसौपदी ॥

र्वजेने । १४६२ प्रवी संपर्के ॥ **त्रहादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मै**-पादंनः ॥ वृत् ॥ इति श्रम्विकरणा रुधादयः ॥ ७ ॥ हिंसायाम् । १४५७ उन्दी क्रेदने। १४५८ अन्ज् व्यक्तिमर्थणकान्तिगतिषु । **ऽजुदात्ता उदात्तेतः परसैभाषाः** ॥ १४५५ हृह १४५६ हिसि हैन्ये। १४५० विद विचारणे॥ अनुवात्तावनुवात्तेतावात्मनेपदिनौ। 2226 १४५९ तन्तु संकोचने। १४६० ओ विजी भयचलनयोः। १४६१ हजी १४५३ भन्त्रो आमर्दने । १४५४ भुज पालनाभ्यवद्वारयोः ॥ दिाषादयो-**अ**थ पर**क्षेपदिनः ॥** १४५१ शिष्छ विशेषणे । १४५२ पिष्छ संचूर्णने । बि इन्धी दीसी ॥ उदाचोऽनुदाचेदात्मनेपदी ॥ १४४९ बिद

#### अथ तनादिः ।

करणे ॥ अनुदात्त उभयतोभाषः ॥ वृत् ॥ इत्युविकरणास्तनादयः ॥ ८ ॥ थतोभाषाः ॥ १४७० वतु याचने । अयं चन्द्रमते परसैपदी ॥ १४७१ तुणु अदने । १४६९ ष्टणु दीप्तौ ॥ तनादय उदात्ताः स्वरितेत उमः १४६५ क्षणु हिंसायाम् । १४६६ क्षिणुच । १४६७ ऋणुगतौ । १४६८ आधाः सप्त स्वरितेतः ॥ १४६३ तद्व विस्तरि । १४६४ षणुदाने । अवबोधने ॥ उदात्तावनुदात्तेतावात्मनेभाषौ ॥ १४७२ डु इज्

### अथ ऋयादिः।

सौत्राक्ष ॥ १४७९ युन् बन्धने ॥ क्रयादयोऽनुदात्ता उभयतोभाषाः ॥ स्कुन् आप्रवणे । स्तन्भु स्तुन्भु स्कन्भु स्कुन्भु रोधन इलेके। प्रथमतृतीयौ स्तम्भे इति माधवः । द्वितीयो निष्कोषणे चतुर्थो धारण इत्यन्ये । चत्वार इमे परस्पैपदिनः श्रील्पाके। १४७६ मील् हिंसायाम्। १४७७ षिल् बन्धने । १४७३ हु कील् द्रव्यविनिसये। १४७४ प्रीव्य तर्पणे कान्तौ च। १४७५ 2026

परसैमाषाः॥ क्लिशिस्तु चेद् । विषस्त्वतुदात्तः॥ १५३३ मा बान्तोऽयमित्येके॥ १५३२ हेठ संचलने। १५२० णभा १५२१ द्धभा हिंसायास्। १५२२ क्रिय्स विवाधने। अयं सुक्षेऽपि ॥ १५१७ गुध रोषे । १५१८ कुष निष्कर्षे । १५१९ श्चरम विलोडने। १५१२ श्रन्थ १५१३ क्षीष् हिंसायाम् । १५०७ ज्ञा अवबोधने १५०८ बन्ध बन्धने ॥ ज्यादयोः ऽपीलेके॥ १५०४ बी वरणे। १५०५ भ्री भये। भर इलेके॥ १५०६ इलेके ॥ घृ इत्यन्ये ॥ १४९५ नृ नये । १४९६ कृ हिंसायास् । १४९७ ऋ गतौ । पूरणयोः । १४९० वृ वरणे । भरण इत्येके ॥ १४९१ भॄ भर्त्सने । भरणेऽत्येके । अथ बङ्गासन्ताः परसौपदिनः॥ १४८८ शृ हिंसायाम्। १४८९ पृ पालन-**बृश् वरणे । १४८७ धूल् कम्पने ॥ क्र्**प्रसृतय उदात्ता उभयतोभाषाः ॥ छ्यम् छेदने । १४८४ स्तून् आच्छादने । १४८५ कृन् हिंसायाम् । १४८६ संक्रेश इत्येके। कुथ इति दुर्गः॥ १५१५ सृद क्षोदे। १५१६ सृद च। **आत्मनेपदी ॥** १५१० श्रन्थ विमोचनप्रतिहर्षयोः । १५११ १५०२ ब्झी बरणे । १५०३ श्ली गतौ ॥ **चृत् ॥** ल्वादयो गताः । प्वादयो-१४९९ ज्या वयोद्दानी । १५०० री गतिरेषणयोः । १५०१ ली ऋषणे । १४९२ मृ हिंसायाम् । १४९३ हृ विदारणे । १४९४ ज् वयोहानौ । १४९८ गॄ श•्दे ॥ श्वणातिप्रश्वतय उदाचा उदाचेतः परक्षेपदिनः ॥ पुष पुष्टौ-। १५३० सुष स्तेये। १५३१ खन भूतप्रादुर्भावे क्तूल् शब्दे । १४८१ दूर्ल् हिंसायाम् । १४८२ पूर्व् पवने । अश भोजने। १५२४ उध्रस उच्छे। १५२५ इष आसीक्ष्णे विष विप्रयोगे । १५२७ पूष १५२८ खुष स्नेहनसेवनपूरणेषु च ॥ श्रन्थाद्य उदाचा उदाचतः प्रन्थ संदर्भे। १५१४ कुन्थ संश्लेषणे। **2286** मृष

चपादान ॥ उदात्तः स्वरितेदुभयतोभाषः ॥ ≇पादयः ॥ ९ ॥ **4**3 श्राविकरणाः

#### अथ चुरादिः।

संबरणे। १५७८ श्रण दाने। १५७९ तक आषाते। १५८० सक १५८१ क्षिय क्षेत्रयणे । १५७५ पथि गतौ । १५७६ पिछा कुटने । १५७७ छादि सामप्रयोगे ॥ १५७० श्वल्क १५७१ बल्क परिभाषणे । १५७२ ज्यिह पिज इति केचित्। लजि छजि इत्येके ॥ १५६८ पिस गतौ। १५६९ थान्त्व श्रीटे इत्येके ।। १५६६ दुजि १५६७ पिजि हिंसाबलादाननिकेतनेषु । तुज पुट १५६० चुट अल्पीमाने। १५६१ अट १५६२ षुट अनादरे। १५६३ पथ इसेके ॥ १५५५ षम्ब संबन्धने । १५५६ शम्ब च । साम्ब इसेके ॥ प्रेरणे। वर्ण वर्णन इत्येके॥ १५५३ प्रथ प्रख्याने। १५५४ प्रथ प्रक्षेपे। बंध संयमने । बन्धं इति चन्द्राः ॥ १५४८ पृ पूरणे । १५४९ ऊर्जं बल-ब्रुष्ट स्तेथे । ब्रुष्ठ इति केचित् ॥ १५६४ शठ १५६५ श्वठ असंस्कारगत्योः । १५५७ भक्ष अदने । १५५८ कुट छेदनभत्मेनयोः । पूरण इत्येके ॥ १५५९ प्राणनयोः । १५५० यक्ष परिप्रहे । (चूर्ण पेषणे) ॥ १५५१ वर्ण १५५२ चूर्ण उपसेवाबाम् । १५४१ मिदि ब्रेह्ने । अयमनिदिति क्षीरखामिकौशिकौ ।। हेहने । स्फिट इलेके ॥ १५७३ स्मिट अनादरे । ध्यिक् इलेके ॥ १५७४ १५४५ नट अवस्पन्दने । १५४६ अथ प्रयत्ने । प्रस्थान इत्येके ॥ १५४७ इलान्ये ॥ १५४३ जल अपवारणे । लज इत्येके ॥ १५४४ पीड अवगाहने । १५४२ को लडि उत्सेपणे । ओकारो घात्वबयव इलेके । नेलपरे । उ लडि १५३९ क्रदि अन्नतभाषणे । कुट इत्येके । क्रुडि इत्यपरे ॥ १५४० लड ९५३७ स्फुडि परिहासे। स्फुटि इत्यपि॥ १५३८ लक्ष दर्शनाङ्कनयोः। चुर स्तेये। १५३५ चिति स्मृत्याम् । १५३६ यत्रि संकोचे ।

#### न्रादयः ।

मूल रोहणे दुल उत्सेपे १६३१ मुक्त संघाते । १६३२ खष्ट संवरणे । १६३३ षट १६३४ स्फिट १६३५ चुनि हिंसायाम् । १६३६ पूळ संघाते। पूर्ण इत्येके। पुण इत्यन्ये॥ वज मार्गसंस्कारगत्योः । १६१८ ग्रुत्क अतिस्पर्शने । अतिसर्जन इत्येके ॥ छोदने । १६१४ मुट संचूर्णने । १६१५ पिंड १६१६ पिंस नाशने । १६१७ द्धाप्त हिंसायाम् । १६११ श्चल्ब माने । १६१२ द्धार्येच । १६१३ चुट शौचकर्मणि । १५९८ तल प्रतिष्ठायाम् । १५९९ तुल उन्माने । १६०० पुस्त १५९१ बुस्त आदरानादरयोः । १५९२ चुद संचोदने । १५९३ नक भूषायां हवें च। १५८८ भिंड कल्याणे। १५८९ छर्द बिट विभाजने । पिंड इति केचित् । (चिंड किंप चण्डे) । १५८७ मीडे रक्षण इत्येके । कुठि इत्यन्ये । गुठि इत्यपरे ॥ १५८५ खुडि खण्डने । १५८६ बल प्राणने । १६२९ चिल् चयते । नान्ये मितेऽहेतौ ॥ १६३० घट चलने । निशाननिशामनेषु । मिचेलोके ॥ १६२५ यम च परिवेषणे । चान्मित्॥ १६२२ श्वर्त गत्याम् । १६२३ श्वभ्रं च । १६२४ रूप ज्ञानज्ञापनसारणतोषण-**१६१९ चिथ गलाम् । १६२० क्षपि क्षान्त्याम् । १६२१ छ**जि क्रूच्छ्रजीवने । १६०७ तिल स्नेद्दने । १६०८ चल भृतौ । १६०९ पाल रक्षणे । १६१० १५९४ घइत नाशने । १५९५ चइत १५९६ चुक्त व्यथने । १५९७ क्षल १६४० कीट वर्षे। १६४१ चूर्ष संकोचने। १६४२ पूज पूजायाम्। १६४३ १६३९ धूस कान्तिकरणे । सूर्धन्यान्त इत्येके । तालव्यान्त इत्यन्ये १६३७ पुंस अभिवर्धने । १६३८ टिक बन्धने । (व्यप क्षेपे । रुयय विप इलोके।) **१६२६ च**ह परिकल्कने । चप इसेके ॥ १६२७ रह स्रागे । १६२८ १५८२ किंदे भेदने । १५८३ कुडि रक्षणे । १५८४ गुडि १६०४ कल १६०५ विल क्षेपे। १६०६ बिल भेदने। १६०१ पुल महत्त्वे । १६०२ चुल समुच्छ्राये । १६०३ वसने । १५९०

त्रुट छेदने । कुट इत्येके ∥ १६९९ गल स्नवणे | १७०० सल आ∤मण्डने त्रण पूरणे । १६९० भूण आशाविशङ्कयोः । १६९१ शठ स्क्रावायाम् । १६९२ यक्ष पूजायाम् । १६९३ स्थम वितर्के । १६९४ गूर उद्यमने । ष्ट्रप समुच्झ्रये । आकुरुमादातमनेपदिनः ॥ १६७३ चित संचेतने। १६९५ शाम १६९६ लक्ष आलोचने । १६९७ कुत्स अवक्षेपणे | १६९८ निष्क परिसाणे । १६८७ लल ईप्सायाम् । १६८८ कूण संकोचे । १६८९ श्रहणर्सक्षेषणयोः । १६८१ तर्ज १६८२ भर्त्स तर्जने । १६८३ **व**स्त १६८४ गन्थ अर्दने । १६८५ विष्क हिंसायाम् । हिष्क इलेके ॥ १६८६ थालन्तरमिति चान्द्राः ॥ १६७९ मत्रि गुप्तपरिभाषणे । १६८० स्पश **१६७६ डप १६७७ डिप संघाते । १६७८ तित्रे कुटुम्बधारणे । कुटुम्ब** १६७४ दिशा दंशने । १६७५ दिसे दर्शनदंशनयोः । दस इत्यप्येके १६७० रुप रोषे। घट इस्लेके॥ १६७१ डिप् स्ते | १६६७ ईड स्तुतौ । १६६८ जम्रु हिंमायाम् । १६६९ पिडि संघाते १६६५ गुर्दे पूर्वनिकेनने । १६६६ जीस रक्षणे । मोक्षण इति केचित् ॥ हिंसायाम् । केचिदिह गर्जे गर्दे शब्दे, गर्धे अभिकाह्मायाम् इति पठन्ति ॥ तुमि अदर्शने । अर्दन इत्येके ॥ १६५८ हृप व्यक्तायां वाचि । इत्य इत्येके । पूरणयोः। १६५५ कुबि आच्छादने। कुभि हत्येके॥ १६५६ छुबि १६५७ अर्कस्तवने । तपन इत्येके ॥ १६४४ द्युठ आलस्ये । १६४५ द्युठि छोषणे हप हतान्ये ॥ 9६५२ तिज निशातने । १६५३ कृत संशब्दने । १६५४ वर्ष छेदन-- े १६४६ जुड प्रेरणे । १६४७ गज १६४८ मार्ज शब्दार्थौ । १६४९ मर्च १६५० ष्ट प्रस्तवणे । स्नावण इत्येके ॥ १६५१ पनि विस्तारवचने । १६६२ म्लेच्छ अञ्चर्तायां वाचि । १६६३ ज्ञूम १६६४ बहे १६५९ चुटि छंदने । १६६० इल प्रेरणे । १६६१ मास 2036

विश्राणने । १७३४ श्रघु प्रसहने । १७३५ यत निकारोपस्कारयोः । १७३६ रुप्त शिल्पयोगे। १७२९ तसि १७३० भूष अलंकरणे**।** (घोष अधनने, मोक्ष प्रतियक्षे । १७२६ द्विषिर् विशब्दने । १७२७ आ*वः* ऋन्द सातत्ये । १७२८ बुक्त भाषणे। १७१४ शब्द उपसर्गादाविष्कारे च। १७१५ कण निसीलने। मिजि १७५७ पिजि १७५८ छजि १७५९ मजि १७६० लिपे विदारणे। १७५२ घट १७५३ पुट १७५४ छट १७५५ दुन्नि १७५६ एवं णिच् ॥ १७४९ घस प्रहृणे। १७५० पुष भारणे। १७५१ दस्र विशेषणे। १७३९ लिगि चित्रीकरणे। १७४० सुद संसर्गे। १७४१ त्रस आसने) 🕻 १७३१ अर्हपूजायास् । १७३२ ज्ञा नियोगे । १७३३ भज पश बन्धने। १७२० अस रोगे। १७२१ चट १७२२ स्फुट मेदने। वा कुत्सितस्मयने ॥ इत्याकुर्स्मीयाः ॥ १७१२ चर्च क्षध्ययने । १७१३ **दिनु** परिकूजने । १७०७ गृ विज्ञाने । १७०८ विद चेतनारूयानदिवासेषु । बन्डु प्रस्नमने । १७०४ दृष शक्तिबन्धने । १७०५ सद् तृप्तियोगे । १७०६ क्रुपेथ ॥ आ खदः सक्तमेकात् ॥ अतः परं स्वदिमभिव्याप्य संभवत्कर्मकेभ्य चेत्येके । च्युस इत्येके ॥ १७४७ भुवोऽवकल्कने । चिन्तन इत्येके ॥ १७४८ बस ब्रेहच्छेदापहरणेषु । १७४५ चर संशये । १७४६ च्यु सहने । इसने धारणे । प्रहृण इत्येके । वारण इत्यन्ये ॥ १७४२ उ ध्रस उच्छे । उकारो रक १७३७ लग आसादने। रघ इत्येकें। रग इत्यन्ये॥ १७३८ अन्तु १७२३ घट संघाते। हन्त्यर्थाश्च ॥ १७२४ दिन्नु मर्दने। १७२५ अर्ज १७०१ कूट आप्रदाने । अवसादन इत्येके ॥ १७०२ कुट प्रतापने । १७०३ धालवयव इत्येके । नेत्यन्ये ॥ १७४३ मुच प्रमोचने मोदने च । १७४४ १७१६ जिभे नाशने। १७१७ षूद क्षरणे। १७१८ जसु ताडने। १७१९ १७•९ (सान) सन स्तम्मे । १७१० यु जुगुप्सायाम् । १७११ कुस्स नाम्रो **5 30 6** 

परितर्पण इत्यन्ये ॥ १८३५ भ्रूब्स् कस्यने । १८३६ प्रीक् तर्पणे । १८३७ च । १८२८ अर्द हिंसायाम् ॥ स्वारितेत् ॥ १८२९ हिंसे हिंसायाम् । सी गतौ । १८२५ प्रत्य बन्धने । १८२६ शीक आसर्षणे । १८२७ चीक श्रन्थ १८३८ प्रन्थ संदर्भे। १८३९ आप्तु लम्भने ॥ स्वरितेद्यमि-कर्मणि । १८३३ छद अपवारणे ॥ स्वरितेत् ॥ १८३४ जुष परितर्कणे । संदीपने । चृप छृप ृप इप संदीपन इत्येके ॥ १८२१ इसी प्रन्थे (भये) । १८२२ इस संदर्भे । १८२३ श्रथ मोक्षणे । हिंसायाम् इत्यन्ये ॥ १८२४ १८१२ हजी वर्जने । १८१३ इञ् आवरणे । १८१४ जॄ वयोहानौ । १८१५ श्रि च । १८१६ रिच वियोजनसंपर्चनयोः । १८१७ शिष असर्वोपयोगे । १८३० अर्हपूजायास् । १८३१ आरकः षद पद्यर्थे । १८३२ द्वान्थ सीच-१८१८ तप दाहे। १८१९ तृप तृप्ती। संदीपन इत्येके॥ १८२० छुदी पूजायाम् । १८०९ षह मर्षणे । १८१० ईर क्षेपे । १८११ ली द्रवीकरणे 🕨 वैकल्पिकणिचः ॥ १८०६ युज १८०७ आस्वादने। स्वाद इत्येके॥ आ धृषाद्वा॥ इत ऊर्ष्वं धृषधातुमभिन्याप्क नल च । १८०३ पूरी आप्यायने । १८०४ रुज हिंसायाम् । १८०५ ष्वद पुटि १७९३ जि १७९४ वि (जुचि) १७९५ रिष १७९६ लिथे १७९७ सर्हि १५९८ रहि १५९९ सहिच। १८०० लडि १८०१ तुड १८०२ १७८७ सृथि १७८८ राशे १७८९ शीक १७९० रासि १७९१ नट १७९२ १७०७ लोनू १७७८ गद १७७९ कुप १७८० तर्क १७८१ द्रुतु १७८२ द्युप्त भाषार्थोः। १७८३ कट १७८४ लोजे १७८५ लोजे १७८६ दक्षि १७७२ धूप १७७३ विच्छा १७७४ चीव १७७५ पुष १७७६ लोक्स बट १७६७ घटि १७६८ बृहि १७६९ बहे १७७० बल्ह १७७१ गुप १७६२ पिसि १७६३ क्रीसे १७६४ पृच संयमने । १८०८ अर्च दिवा १७६५ कुवि १७६६

₹ \* परितापं। परिदाह इत्यन्ये ॥ १८९१ संकेत १८९२ माम गवेष मार्गणे । १८८४ वास उपसेवायाम् । १८८५ निवास आच्छादने । बेल कालोपदेशे । काल इति प्रथम्धातुरित्येके ॥ १८८१ पल्पूल स्वरितेत् ॥ १८५० धृष प्रसहने ॥ इत्याधृषीयाः ॥ अथादन्ताः॥ पवनयोः । १८८२ वात सुखसेबनयोः । गतिसुखसेबनोष्वित्येके ॥ १८८३ क्रीडायाम् । १८७८ शीलं उपधारणे । १८७९ साम सान्त्वप्रयोगे । इलन्ये ॥ १८७५ स्रोट क्षेपे । १८७६ गोम उपलेपने । १८७७ कुमार कृप १८७० श्रथ दौर्बल्ये । १८७१ स्पृह ईप्सायाम् । १८७२ भाम कोषे । खर आक्षेपे । १८६४ रच प्रतियक्षे । १८६५ कल गतौ संख्याने गतौ वा । वा अदन्त इस्रेके ॥ १८६२ पष अनुपमर्गात् (गतौ)। १८६३ डत्कष्ठावचनः ॥ १८४८ सुज्र् शौचालंकारयोः । १८४९ सुष तितिक्षायाम् ॥ हननथीरिसेके॥ १८४१ वद संदेशवचने ॥ स्वरितेत् ॥ १८८६ भाज पृथक्कर्मणि । १८८७ सभाज प्रीतिदर्शनयोः । प्रीतिसेवनयो-१८७३ सूच पैशुन्ये। १८७४ खेट भक्षणे। तृतीयान्त इस्रेके। स्रोट १८६६ **चह परिकल्कने । १८६७ मह पूजायाम्** । १८६८ सार १८५८ रह त्यागे । १८५९ स्तन १८६० गदी देवशब्दे । १८६१ पत १८५४ शठ १८५५ श्वठ सम्यगवभाषणे । १८५६ पट १८५७ वट ग्रन्थे । १८५१ कथ वाक्यप्रबन्धे। १८५२ वर ईप्सायाम्। १८५३ गण संख्याने। बिनिन्दने । १८४६ मार्गे अन्वेषणे । १८४७ कठि दोके । प्रायेण उत्पूर्वः **दित्यके** ॥ १८४२ वच परिभाषणे प्राप्तावात्मनेपदी । णिच्संनियोगेनैव ॥ १८८८ ऊन परिहाणे । १८८९ ध्वन शब्दे । १८९० कूट ततु श्रद्धोपकरणयोः। उपसर्गाच दैध्ये । १८४३ मान पूजायाम् । आत्मनेपदमित्येके ॥ १८४५ गहें बन श्रद्धोप-१८९३ कुव थनुदा ते-8268 2000 लवन-

निमन्त्रणे च। १८९६ कृण संकोचनेऽपि। १८९७ स्तेन चौर्ये। आगः चृगक्षन्त्रेषणे। १९०१ कुइ विस्सापने। १९०२ इत्र १९०३ वीर विकान्ती | विवात्मनेपविनः ॥ १८९८ पद गतौ । १८९९ ग्रह प्रहणे । १९०० २८९४ गुण चामन्त्रणे । चात्कूटोऽपि इति बेष्टने । १९०९ सूत्र प्रस्तवणे । १९१० रूक्ष पारुष्ये । १९११ पार १९१२ तीर कर्भसमाप्ती। १९१३ पुट संसर्गे। १९१४ धेक दर्शन इत्येके। १९१५ संतानिकियायाम् । १९०७ गर्वे माने ॥ **इत्यागर्वीयाः ॥** १९०८ स्त्र मिश्र संपर्के । १९२२ संप्राम युद्धे ॥ अनुदात्तेत् ॥ १९२३ कारकम्' (वा १७६८) । 'कर्तृकरणाद्धात्वर्षे' (ग १९०) । १९१६ बष्क च' (ग १८९)। 'आह्यानात्कृतस्तदाचष्टे कृत्छुक्प्रकृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच कत्र शैथिल्ये । कर्ते इत्यप्येके ॥ 'प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च' (ग १८६) **१९०४ स्थूल परिबृंह्णे । १९०५ अर्थ उपयाच्जायाम् । १९०६** अछाषायाम् । १९२४ छिद्र कर्णभेदने । करणभेदन इत्येके । कर्ण इति १९१९ वट विभाजने। १९२० लज प्रकाशने। वटिलजि इत्येके॥ १९२१ दर्शने । १९१७ चित्र चित्रीकरणे । कटाचिद्दर्शने ॥ १९१८ अंस समाघाते । 'तत्करोति तदाचष्टे' (ग १८७) । 'तेनातिक्रामति' (ग १८८)। 'धातुरूपं पर्ण हरितभावे। १९४० विष्क दर्शने। १९४१ क्षप प्रेरणे। १९४२ वस व्यय वित्तसमुत्सर्गे । १९३३ रूप रूपिकथायाम् । १९३४ छेद द्वैधीकर्णे । **क्कुल १९३० दुःख** तिक्कयायाम् । १९३१ रस आस्वादनकेहनयोः । १९३२ दण्ड दण्डनिपातने । १९२७ अङ्कपदे रुक्षणेच । १९२८ अङ्गच । १९२९ घात्वन्तरिसत्यपरे ॥ १९२५ अन्ध दृष्टयुपघाते । उपसंहार इत्यन्ये ॥ ०९२६ **୬९३५ छद अपवारणे। १९३६ लास प्रेरणे। १९३७ व्रण गात्रविचूर्णने।** १९३८ वर्ण वर्णिकेयाविस्तारग्रुणवचनेषु । बहुल्भेतिश्चित्र्धनम् इत्येके ॥ १९३९ मैलेयः॥ १८९५ केत श्रावणे 祖书

भि सौत्रा लौकिका वैदिका अपि द्रष्टच्या इत्याहुः । इतरे तु नवगणीपठिते-भ्योऽपि क्रचित् स्वार्थे णिज्भवति, बहुलप्रहणात्, तेन रामो राज्यमचीकरत् त्वर्षे इत्येव सिद्धम् ॥ इति स्वार्थणिजन्तारचुरादयः ॥ १० ॥ **श्वेताश्वाश्वतरगालोडिताह्वरकाणामश्वतरेतकलोपश्च** । पुच्छादिषु प्रातिपदिकाद्धा-इत्यादिसिद्धिरित्याहुः । चुरादिभ्य एव बहुलं णिजित्यन्ये ॥ णिक्ङ्गाक्षिरसने । **अवधीरयति इत्यादि । क्षेन्ये दु दश्चगणपाठो बहुलमेखाहुः ।** तेनेह अपठिता निवासे । १९४३ तुत्थ आवरणे । एवं आन्दोल्यति प्रेक्कोलयति विडम्बयति

इति श्रीपाणिनिसुनिप्रणीतो धातुपाठः समाप्तः ॥

ॐ नमः पाणिनिकात्यायनपतज्जिभ्यः शब्दविद्यासंप्रदाय-कर्तुभ्यो नमो सहद्भयो नमो गुरुभ्यः॥

# अथ पाणिनीया शिक्षा ।

स्वरम् । प्रातःसवनयोगं तं छन्दोगायत्रमाश्रितम् ॥ ७॥ कण्ठं माध्यंदिनयुगं कायाभिमाहन्ति स प्ररथति मारुतम् ॥ ६॥ मारुतस्तूरांसे चरन्मन्द्रं जनयति एव च ॥ ५ ॥ (१) ॥ आत्मा बुद्धवा समेत्यार्थान्मनो बुङ्क्ते विवक्षया । मनः लोकवेदयोः॥ १॥ प्रसिद्धमपि शब्दार्थमविज्ञातमबुद्धिभिः । पुनर्व्यक्तीकरि-अनुस्वारो विसर्गश्च ≍क≍पौ चापि पराश्रितौ। दुःस्पृष्टश्वेति विज्ञेगो ऌकारः ख्रुत स्पर्शानां पश्चविंशतिः। यादयश्च स्मृता ह्याष्ट्री चत्वारश्च यसाः समृताः॥ ४॥ प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्भुवा ॥ ३ ॥ स्वरा विंशातिरेकश्व ष्यामि वाच उच्चारणे विधिम् ॥ २ ॥ त्रिषष्टिश्चतुःषष्टिर्वो वर्णाः शम्भुसते सताः। अथ शिक्षां प्रवस्थामि पाणिनीयं मतं यथा । शास्त्रानुपूर्व तद्विद्याद्यथोक्तं

मूर्ट्न्येभिहतो बक्त्रमापद्य मारुतः। वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पश्चषा स्मृतः॥९॥ मध्यमं त्रेष्टुभाद्यगम् । तारं तातीयसवनं शीर्षण्यं जागताद्यगम् ॥ ८ ॥ सोदीणीं इति कालतो नियमा अचि ॥ **११ ॥ उदातो निषादगान्धारावन्रदात ऋषभ-**स्वरतः कालतः स्थानात्प्रयक्षानुप्रदानतः । इति वर्णविदः प्राहुर्निपुणं तं निबोधत यशास्तालन्या ओष्ठजानुपू । स्युर्भूषेन्या ऋदुरषा दन्सा ऌतुलसाः स्मृताः॥१७॥ संयुतम् । भौरस्यं तं विजानीयात्कष्ट्यमाहुरसंयुतम् ॥ १६ ॥ कष्ट्यावद्दाविचुः विद्यादन्यद्यक्तमूष्मणः ॥ १५ ॥ (३)॥ हकारं पश्चमैर्युक्तमन्तःस्थाभिव विषोष्मणः ॥ १४ ॥ यद्योभावप्रसंघानमुकारादिपरं पदम् । स्वरान्तं तादृशं वर्णानामुरः कष्ठः शिरस्तथा । जि**ह्वामू**लं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च ताछ च ॥ धैवतौ । स्वरितप्रभवा होते षड्जमध्यमपश्चमाः ॥ १२ ॥ अष्टौ स्थानानि ॥ १० ॥ (२) ॥ उदात्तक्षातुदात्तक्ष स्वरितक्ष स्वरास्त्रयः । हस्वो दीर्घः प्छत द्विसात्रिकम् । घोषा वा संद्वताः सर्वे अघोषा विद्वताः स्यृताः ॥ २०॥ (४)॥ ओकारौकारयोर्भात्रा तयोविंद्यतसंद्यतम् ॥ १९ ॥ संद्यतं मात्रिकं स्नेयं विद्वतं तु कण्ठोष्ठजौ स्मृतौ ॥ १८ ॥ अर्थमात्रा तु कण्ठवा स्यादेकारैकारयोभेवेत् । निह्नामूले तु कुः प्रोक्तो दन्लोष्ठयो वः स्मृतो बुधैः। एए तु कण्ठतालव्यावोऔ **१३ ॥ ओभावश्व विद्यत्तिश्व शषसा रेफ एव च । जिह्नामूलसुपध्मा च गतिरष्ट-**न्प्रयोजयेत् । २५ ॥ (५) ॥ यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रँ इत्यभिभाषते । एवं च्याघ्री यथा हरेत्पुत्रान्दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत् । भीता पतनभेदाभ्यां तद्वद्वर्णा-तु विरामे चाक्षरद्वये । द्विरोष्ठयौ तु विग्रह्मीयाद्यत्रौकारवकारयोः नतु । अतुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यं होः शषसेषु च ॥ २३ ॥ अतुस्वारे विश्वत्यां विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः ॥ २२ ॥ अलाबुबीणा निर्घोषो दन्स्यमूल्यस्वरा तथैव च ॥ २१ ॥ अनुस्वारयमाणां च नासिकास्थानमुच्यते । अयोगवाहा खराणामूप्मणां चैव विवृतं करणं स्मृतम् । तेभ्योऽपि विवृतावेकौ ताभ्यामैचौ रङ्गाः प्रयोक्तव्याः खे अरॉ इव खेदया ॥ २६॥ रङ्गवर्ण प्रयुक्षीरको प्रसेत्पूर्वे

<sup>ईने</sup>हर्न द्व कनिष्ठिक्यां खरितोपकनिष्ठिकाम् ॥ ४४ ॥ अन्तोदात्तमायुदात्तमुदा-किनिष्ठिकायामनुदात्तमेव ॥ ४३ ॥ उदात्तं प्रदेशिनीं विद्यात्प्रवयं मध्यतोऽङ्गुलिम्। मारूयाति दृषोऽष्टुळीनां प्रदेशिनीमूळानीवेष्टमूर्घा । उपान्तमध्ये खरितं धृनं च रप्टनम् । तस्मात्साक्षमधीस्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥ ४२ ॥ (८) ॥ उदात्त-चक्किनिंठकं श्रीत्रमुच्यते ॥ ४१ ॥ शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं भुवि ॥ ४० ॥ छन्दः पादौ तु बेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पट्यते । ज्योतिश्वामयनं ईषच्छ्वासांश्वरो विद्याद्गोर्थामैतत्प्रचक्षते । दाक्षीपुत्रः पाणिनिना येनेदं व्यापितं नादिनो हझषः स्मृताः । ईषमादा यणो जक्ष श्वासिनस्तु खफादयः ॥ ३९ ॥ शेषाः स्रृष्टा इलः प्रोक्ता निवोधानुप्रदानतः ॥ ३८ ॥ यमोऽनुनासिका न हो (हो) शिरःस्थितेन ॥ ३७ ॥ (७) ॥ अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीषक्षेमस्पृष्टाः शरः स्मृताः । तृतीयं शिरोगतं तच सदा प्रयोज्यम् । मयूरहंसान्यसृतस्वराणां तुल्येन नादेन सध्यंदिने कण्ठगतेन चैव चक्राह्मसंकूजितसंनिभेन ॥ ३६ ॥ तारं द्वै विद्यात्सवनं सानुनास्यम् ॥ ३५ ॥ प्रातः पठेषित्यमुरःस्थितेन स्वरेण शार्द्दलख्तोपसेन | विलम्बितं गद्गदितं प्रगीतम् । निष्पीद्वितं प्रस्तपदाक्षरं च वदेश दीनं न तु काकस्तरं शिरसिगतं तथा स्थानविवर्जितम् ॥ ३४ ॥ उपांग्चदष्टं त्वरितं निरस्तं च षडेते पाठका गुणाः ॥ ३३ ॥ शक्कितं भीतमुद्धृष्टमञ्चकमजुनासिकम् । पाठकाषमाः ॥ ३२ ॥ माधुर्यमक्षरच्याकिः पदच्छेदस्तु सुखरः । धेर्यं लयसमर्थ वीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः। अनयशोऽल्पकण्ठश्च षडेते न च पीडिताः। सम्यानर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३१॥ (६)॥ निदर्शनम् ॥ २९ ॥ सच्चे तु कश्पयेत्कश्पमुमी पार्श्वी समी भवेत् । स रामं कश्पयेत्कश्पं रथांवेति निदर्शनम् ॥ ३० ॥ एवं वर्णाः प्रयोक्तस्या नाव्यका रूपर्षमात्रस्तु सूर्धनि । नासिकायां तथार्धं च रक्रस्यैनं द्विमात्रता ॥ २८ ॥ सक्षरम् । दीर्षस्वरं प्रयुक्षीयात्यक्षात्तासिक्यमाचरेत् ॥ २७॥ इदये चैकमात्र-इदयादुत्करे तिष्ठ-कांस्थेन स्वसनुस्वरत् । सार्दवं च द्विसात्रं च जवन्वाँ इति

स्वराणां यथा गीत्मचोरप्रष्टोदात्तं चाषस्त शहर एकादश ॥ च सुर्खं समरत्रुते दिवीति दिवीति ॥ ५९ ॥ अथ शिक्षामात्मोदात्तश्च हकाः भिमां य इह पठेत्प्रयतव्य सदा द्विजः । स भवति धनधान्यपञ्जपुत्रकोर्तिमानतुरु च**ड्डार**न्मील्रितं येन तस्मै पाणिनये नमः ॥ ५८ ॥ त्रिनयनमभिमुखनिःसता प्रोक्षं तस्मै पाणिनये नमः ॥ ५७ ॥ अज्ञानान्थस्य लोकस्य ज्ञानाज्ञनशलक्या शङ्करः शाङ्करी प्रादाहाक्षीपुत्राय घीमते । वाब्ययेभ्यः समाहृत्य देवी वाचिमी स्थितिः ॥ ५६ ॥ येनाक्षरसमान्नायमधिगम्य महेश्वरात् । क्रःकं व्याकरः स्वरवर्णोर्थसंयुतम् । ऋग्यज्ञःसामभिः पूतो ब्रह्मलेके महीयते ॥ ५५ ॥ (१०) ऋग्यज्ञःसामभिर्देग्धो वियोनिमधिगच्छाते ॥ ५४ ॥ हस्तेन वेदं योऽधी रूपेण वर्ष्म पतति मस्तके ॥ ५३ ॥ हस्तहीनं तु योऽधीते स्वरवर्णविवर्जितम् ऽपराधात् ।। ५२ ।। अनक्षरं द्यानायुष्यं विस्तरं व्याधिपीडितम् । अक्षताशर मिध्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरः धुस्बरेण सुबक्त्रेण प्रयुक्तं ब्रह्म राजते ॥ ५१ ॥ सन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो ४९ ॥ कुतीयोदागतं दग्धमपवर्णं च भक्षितम् । न तस्य पाठे मोक्षोऽ पापाहेरिव किल्बिषात् ॥ ५० ॥ सुतीर्थादागतं व्यक्तं स्वान्नायं सुव्यवस्थितः मात्रं दिसात्रं त्वेव वायसः । शिखी रौति त्रिमात्रं तु नकुलरत्वर्धमात्रकम् स्वरितः कर्णसूलीयः सर्वास्ये प्रचयः स्पृतः ॥ ४८॥ (९) चाषस्तु व ४६ ॥ इविषां सध्योदात्तं स्वरिति स्वरितम् । बृहस्पतिरिति द्रयुदात्तिः बृहस्पती इति त्र्युदात्तिः व्यदात्तिः व्यदात्तिः व्यदात्तिः व्यदात्तिः व्यदात्तिः व्यदात्तिः व्यदात्तिः व्यदात्तिः व्यव्यदात्तिः व्यवस्थाने विष्णाने व्यवस्थाने व्यवस्थाने विष्णाने विष्णाने व्यवस्थाने व्यवस्थाने व्यवस्थाने विष्णाने विष्णा अप्तिरिखन्तोदात्तं सोम इत्याखुदात्तं प्रेत्युदात्तं व इत्यजुदात्तं वीर्यं नीचस्वरितः श्रद्या ॥ ४५ ॥ अप्रिः सोमः प्रावो वीर्यं इविषां स्वर्वेहरपतिरिन्द्रावृहस्पर त्तभद्वदातं नीचस्बरितम् । मध्येदातं स्वरितं द्युदात्तं न्युदात्तमिति

इति श्रीपाणिनीया शिक्षा समाप्ता ॥

## अथ परिभाषापाठः ।

संज्ञापरिभाषम् ॥ २ ॥ कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् ॥ ३ ॥ अनेकान्ता अनुबन्धाः ॥ ४ ॥ एकान्ताः ॥ ५ ॥ नातुबन्धकृतमनेकाल्बम् ॥ ६ ॥ नातुबन्ध- ४ २९ ॥ व्यपदेशिवदेकस्मिन् ॥ ३० ॥ प्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तिविः गतिकारकपूर्वस्थापि प्रहणम् ॥ २८ ॥ पदाक्वाधिकारे तस्य च न ॥ २६ ॥ संज्ञाविषौ प्रत्ययप्रहणे तदन्तप्रहणं नास्ति ॥ २७॥ कडूहणे उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययम्रहणे न तदन्तप्रहणम् ॥ २५ ॥ स्त्रीप्रत्यये चानुपसंजने विहितस्तदादेस्तदन्तस्य प्रहणम् ॥ २३ ॥ अत्ययप्रहणे चापश्रम्याः ॥ २४॥ भाव्यमानौऽप्युकारः सवर्णान् यह्नाति ॥ २० ॥ वर्णाश्रये नास्ति अत्ययन्स्रगम् एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रश्नुत्तिः सह वा निव्नुत्तिः ॥ १७ ॥ एकयोगनिर्दिष्टानां अनिनसन्महणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्ति ॥ १६ ॥ नानर्थकस्य प्रहणम् ॥ १४ ॥ गौणसुख्ययोर्सुख्ये कार्यसंप्रलयः ॥ १५ ॥ ॥ १२ ॥ यत्रोनेकविषमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बर्लायः ॥ १३ ॥ अर्थवद्गृहणे बदागमास्तरुणीभूतास्तर्रहणेन गृह्मन्ते ॥ ११ ॥ निर्दिरवमानस्यादेशा भवन्ति भवति ॥९॥ कार्यमनुभवन् हि कार्यो निमित्ततया नाश्रीयते ॥ १०॥ कृतमनेजन्तत्वम् ॥ ७ ॥ नानुबन्धकृतससारूप्यम् ॥ ८ ॥ उभयगतिरिह ॥ २१ ॥ डणादयोऽञ्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि ॥ २२ ॥ प्रत्ययप्रहणे यस्मात्स क्रीचेदेकदेशोऽप्यनुवर्तते ॥ १८ ॥ आञ्यमानेन सवर्णानां प्रहणं न ॥ १९ ॥ न्यारूयानतो विशेषप्रतिपत्तिने हि संदेहादलक्षणम् ।। १ ॥ यथोदेशं तदन्तस

नास्ति ॥ ६८ ॥ ताच्छीलिकेषु बातरूपविषिनीस्ति ॥ ६९ ॥ कल्युर्तुसुन्बलबेषु चरितार्थस्तर्धन्तरप्रेण बाध्यते ॥ ६० ॥ अ⊁्यासविकारेषु बाध्यबाधकभावो प्यपबाद् उपसंजातनिमित्तमप्युत्सर्ग बाधते ॥ ६६ ॥ अपवादो यद्यन्यत्र चापवादविषयं तत उत्सर्गोऽभिनिविद्यते ॥ ६५ ॥ उपसंजनिष्यमाणनिभित्तोऽ प्रतिषेषी वा ॥६३॥ पूर्व ह्यपवादा अभिनिविशन्ते पश्चादुत्सर्गाः ॥६४॥ प्रकल्प्य सध्येऽपवादाः पूर्वान्विधीन्बाधन्ते नोत्तरान् ॥ ६२ ॥ अनन्तरस्य विधिर्वा भवति भिनिविश्वते ॥ ६० ॥ पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन् बाधन्ते नोक्तरान् ॥ ६१ ॥ विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति ॥ ५९ ॥ क्विवेदपवादविषयेऽप्युत्सगोऽ-पाणिनीयाः-॥ ५.७ ॥ अन्तरक्रादप्यपवादो बळीयान् ॥ ५८ ॥ येन नाप्राप्ते यो बहिरङ्गो स्यप् बाघते ॥ ५५ ॥ वार्णादाङ्गं बलीयो भवति ॥ ५६ ॥ अक्वतच्यूहाः पूर्वेत्तिरपदनिभित्तकार्यात्पूर्वमन्तरङ्गोऽप्येकादेशो न ॥५४॥ अन्तरङ्गानिप विभीन बहिष्टुप्रकल्छप्तिः ॥ ५२ ॥ अन्तरङ्गानिपे विधीन्बहिरङ्गो छुग् बाधते ॥ ५३ । न्विषिष्टनित्यो भवति ॥ ५० ॥ असिद्धं बहिरक्षमन्तरक्षे ॥ ५१ ॥ नाजानन्तये लक्षणान्तरेण निभित्तं विहन्यते तदप्यनित्यम् ॥ ४९ ॥ खरभिक्वस्य च प्राप्तुव यस्य च लक्षणान्तरेण निभित्तं विद्वन्यते न तदनित्यम् ॥ ४८ ॥ यस्य च शब्दान्तरात्प्रान्तुवतः शब्दान्तरे प्राप्तुबतक्षानित्यस्वम् ॥४५॥ लक्षणान्तरेष तद्विपरीतमनित्यम् ॥ ४३ ॥ शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन्निषिरनित्यो भवति ॥ ४४। नियमो बलीयान् ॥ ४१ ॥ पर्याचेत्यं बलवत् ॥४२॥ कृताकृतप्रसाप्ते निरु प्राप्तुवन्विधिरनित्यः ॥ ४६ ॥ क्विन्कृताकृतप्रसङ्गित्वमात्रेणापि नित्यता ॥ ४७ । ज्ञानात्सिद्धम् ॥३९॥ सक्टद्रतौ विञ्ञतिषेक्षे यद्वाधितं तद्वाधितमेव ॥४०**॥** विकरणेभ्यं ॥ ३७ ॥ पूर्वपरनित्यान्तरक्षापवादानामुत्तरोत्तरं बळीयः ॥ ३८ ॥ पुनः प्रसक्कवि षिर्नास्ति ॥ ३१ ॥ व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपरिकेन ॥३२ ॥ यस्मिन्विषिस्तदाद विकल्पन्ते ॥ ३५ ॥ प्रकृतिवदनुकरणं भवति ॥ ३६ ॥ एकदेशविकृतमनन्यवः वल्महणे ॥ ३३ ॥ सर्वो द्वन्द्वो विभाषैकवद्भवति ॥ ३४ ॥ सर्वे विधयस्ख्वन्दर्श

र्श्विषरेव ज्यायान् ॥ ११० ॥ सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः ॥ १११ ॥ उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बेलीयसी ॥ १०४ ॥ अनन्त्सविकारेऽन्त्ससदेशस्य -य<del>ब्</del>छ्यन्तस्यापि प्रहणम् ॥ १०२ ॥ विषौ परिभाषोपतिष्ठते नातुवादे ॥ १०३ ॥ प्रधाने कार्यसंप्रत्ययः ॥ १०७ ॥ अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिबेलीयसी सात्मनेपदमनित्यम् ॥ ९८ ॥ नञ्घटितमनित्यम् ॥ ९९ ॥ आतिदेशिकमनित्यम् करणयोरद्धिनिकरणस्य ॥ ९२ ॥ प्रकृतिप्रहणे प्यधिकस्यापि प्रहणम् ॥ ९३ ॥ ॥ १०८॥ ब्यवस्थितविभाषयापि कार्योणि कियन्ते ॥ १०९ ॥ विधिनियमसंभवे ॥ १०५ ॥ नानर्थकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ॥ १०६ ॥ प्रधानाप्रधानयोः ॥ १०० ॥ सर्वेविधिभ्यो लोपविधिरेड्विधिक्ष बलवान् ॥ १०१ ॥ प्रकृतिप्रहणे आगमशाब्बमनित्यम् ॥ ९६ ॥ गणकार्यमनित्यम् ॥ ९७ ॥ अनुदात्तेत्वलक्षण-अक्षद्यते पुनर्वृत्तावविधिः ॥ ९४ ॥ संज्ञापूर्वकविधेरनिस्यत्वम् ॥ ९५ ॥ भवति ॥ ९० ॥ तन्मध्यपतितस्तद्भृहणेन गृह्यते ॥ ९१ ॥ ख्रीविकरणाख्रविव-ताच्छीलिके णेऽण्कृतानि भवन्ति ॥ ८९ ॥ घातोः कार्यमुच्यमानं तत्प्रत्यये रिद्विषातस्य ॥ ८७ ॥ संनियोगशिष्टानामन्यतरापाये डमयोरप्यपायः ॥ ८८ ॥ ॥ ८५ ॥ समासान्तविधिरनित्यः ॥ ८६ ॥ संनिपातलक्षणो विधिरनिभित्तं नातदनुबन्धकस्य ॥ ८४ ॥ क्राचित्स्वार्थिकाः प्रकृतितो लिङ्कवचनान्यतिवर्तन्ते ॥ ८२ ॥ निरनुबन्धकप्रहणे न सानुबन्धकस्य ॥ ८३ ॥ तदनुबन्धकप्रहणे स्वरिषधे व्यञ्जनमविद्यमानवत् ॥ ८१ ॥ हरुखरप्राप्तौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् क्टब्रिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः ॥ ७७ ॥ सांप्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिः निवयुक्तमन्यसदशाधिकरणे तथा ह्यर्थगतिः ॥ ७६ ॥ गतिकारकोपपदानां विभक्को लिङ्गविशिष्टाग्रहणम् ॥ ७४ ॥ सूत्रे लिङ्गवचनसतन्त्रम् ॥ ७५ ॥ पश्चमीनिर्देशो बळीयान् ॥ ७२ ॥ प्रातिपदिकष्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि प्रहणम्॥७३॥ वासरूपविधिनोस्ति ॥ ७० ॥ लादेशेषु वासरूपविधिनोस्ति ॥ ७१ ॥ उभयनिदेशे ॥ ७८ ॥ बहुनीहो तहुणसंविज्ञानमपि ॥ ७९ ॥ चातुकृष्ट नोत्तरत्र ॥ ८० ॥

### परिभाषापाठः ।

च । यत्रैकाज्यहणं चैव पश्चेतानि न यङ्ख्रकि ॥ १३२ ॥ पदगौरवाद्योगविभागो गरीयान् ॥ १३३ ॥ अर्घमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः ॥१३४॥ निकयोरौपदेशिकस्यैव प्रहणम् ॥ १३१ ॥ दितपा शपातुबन्धेन निर्दिष्ट यद्रणेन द्वितीयस्थ<del>ारतृतीयस्थाय</del>ः न भविष्यति ॥ १२८ ॥ संप्रसारणं तदाश्रयं च कार्ये पर्यायशब्दानां लाघवगौरवचर्चा नाद्रियते ॥ १२५ ॥ ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र बल्बत् ॥ १२९ ॥ क्रचिद्विकृतिः प्रकृतिं युक्काति ॥ १३० ॥ औपदेशिकप्रायो-अनिर्दिष्टार्थोः प्रत्ययाः स्वार्थे ॥ १२३ ॥ योगविभागदिष्टसिद्धिः ॥ १२४ ∥ तनानि ॥ १२० ॥ पर्जन्यवस्रक्षप्रावृत्तिः ॥ १२१ ॥ निषेधाश्च बळीयांसः॥१२२॥ क्रचित्तसुदायेऽपि ॥ ११८ ॥ अभेदका गुणाः ॥ ११९ ॥ बाघकान्येव निपा-दाप्रहणेष्वविशेषः ॥ ११६ 🛊 सहचरितस्यैव प्रहणम् ॥ प्रत्याप्रत्यय**योः प्रत्य**यस्य । १२६ ॥ पूर्वत्रासिद्धीयमद्दित्वे ॥ १२७ ॥ एकस्या आकृतेश्वरितः ११४ ॥ लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव प्रहणम् ॥ ११५ ॥ गामा-प्रहणम् 992= प्रत्ये के श्रुतानुमितयोः श्रुतसंबन्धो ٥٩٩ वाक्यपरिसमाप्तिः ॥ ११७॥ सहचरितासहचरितयोः प्रयोगो बलवान

॥ परिभाषापाठः समाप्तः ॥